# संक्षिप्त भार्कण्डेयपुराण

## अमिनि-मार्कण्डेय-संवाद—व्युको दुर्वासाका शाप

यद्यीगिषधंतभयातिकतामगोगयः प्रामासः चन्दितमतीय विकित्तवितः । तदः पुनाद् इत्यादस्योजपुग्यः-प्राविश्वेदतान्यवित्तिद्वाभूभूषःस्यः ॥ १ ॥ पाचात्म वः सकलकल्यसभेदद्वाः शीरोज्युतिहण्योगभोगनिविष्टभृतिः । पानाव्यसन्तिन्तिरकारिकाकराजः

क्षित्रयुः सनुस्वाभित्य यस्य करोति सङ्ग्रस्त् ॥ २ ॥ नारावर्ण नमस्कृत्य वर्ष चैव नरोत्तमम्। देवी सरस्वती व्यासं तती जयमुदीरप्रिय्॥ ३ ॥ \* व्यासनीके शिव्य मामोजस्त्री नीमिनिने सपस्या

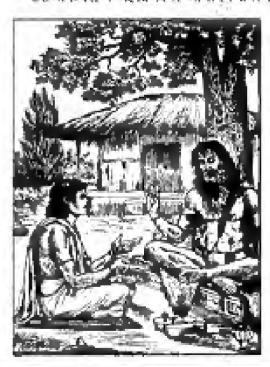

और स्वाध्यायमें लगे हुए यहायनि मार्कणदेवसे पुरा-'भवतन् । महात्वा व्यासद्वात प्रतिपादित महापारत आनेक शास्त्रोंके दोषरहित एवं उच्चारा सिद्धान्तोंसे एरिपूर्ण है। यह सहज सुद्ध व्यवसा बन्द आदिको शुद्धिसे बुक्त और साथ समाजनीसे ससोधिक है। इसमें पहले पूर्वपक्षका प्रविपादन बारके फिर सिद्धान्त-पणकी स्थापना की मधी है। जैसे देवताओं में बिन्तु मनुष्योंमें बाह्यण क्या कम्पूर्ण आपूर्वणोंमें चुदार्माण श्रेष्ठ है, जिस प्रकार आयुधीमें बड और इन्द्रियोंने पर प्रधार माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रीने महत्त्वारत इसम् बढाया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम सौर मोथ-इन चारों पुरुवार्थीका वर्णन है। वे पुरुवार्थ बता तो परस्य सम्बद्ध है और दबी पथक-प्रथम प्राणित है। इसके सिमा उनके अनुबन्धीं (चिषय, कन्नन्य, प्रयोजन और अधिकारों)-पा भी इसमें वर्णन किया गण है।

'धगदन्! इस प्रकार यह महाभारत उक्तत्वान वेदोंका विस्तारमध है। इसमें यहत-से विषयोंका प्रतिषादन किया गया है। मैं इसे प्रथार्थ रूपके कानवा चाइता हूँ और इसोलिये आरको सेवामें उपरिचार हुआ हैं। जगत्की सृष्टि, पालन और कंतरके एकावत कारण सर्वक्यामी धगवान् जनार्वन मिर्गुण होकर भी मनुष्यक्रपमें कैसे प्रकट दुर तथा दुषदकुमारी कृष्णा अकेती ही पाँच पाण्डकोंकी

<sup>ै</sup> किन्तें साल-पृत्युक्त संस्थाने भग और चैदाओंना नाह कर्लको पूर्व केन्द्रत हैं, पनित्र असावासकारी वीतियन किन्तें भवतमें देखका बलेवार सरका पुत्रको हैं, यो बल्यास्त्यरी निराद-रूप भारत करने रसाय प्रकट होंकर

महारानी क्यों हुई ? इस विकासी मुझे महान् सन्देत्। चित्रको रशक थे, अवस्थिको भवि केन्ने भारे गर्न ? समनको भटना है। एक कार तार्वकीने तत्वतबदाँ चे मारी जाते अतम मुझे निस्तारपूर्वका अज्ञानेको देवराक इन्द्रके भेंट को । उनको दृष्टि पड्ने हो इद काषा करें।

व्यक्तिएडेक्जी बोले-पृतिहर वह मेरे लिये संभा-धन्त आदि कर्ग करनेका समग्र है। बुमारे प्रसीका ततर विस्तारक्षक देल है, अतः कुन्हें ऐसे परियोक्त परिचय देता हैं. जो तुम्हारे प्रश्नीका उत्तर देंगे और मुख्यों, हन्देहका विवासण करेंगे। होण गामक पक्षोंके चार पूत्र हैं, जो सब पश्चिमोर्वे केंग्र, एत्यह तथा राजवींका चिन्तन कसंवाले हैं। उनके जान हैं-- निज्ञास, विशेष, सुप्रा और सुगुरा। बेदों और शास्त्रीके जारवर्यको समझनेमें उनकी वृद्धि कभी कृष्टित नहीं होती। वे चारों पक्षी विश्वपर्यतन्त्री कन्द्रशर्थे निवास करते है। तुम उन्हेंकि पास जाकर ये अभी वार्त पद्धी।

जैमिनिने क्ला-प्रहात। यह हो बढ़ी बढ़र चार है कि गांध-पोकी योली गुनुष्योंके समान हो। क्षी होकर भी उन्होंने अत्यन्त दुर्तक विकास प्राप्त किया है। यदि तिकेक्-योनिमें उनका अन्य हुआ है, नो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ ? ने चार्य पश्री होणके तुरु कैसी बतरगरी जाते हैं ? विख्यात पक्षी दोख कीन है, जिसके बार पुत्र ऐसे हानो हुए? उन गुरावान में बेड हूँ। उनका वह आजागपूर्व विवाद देखकर

मार्कण्डेयकी बोले--मुने! ध्यान देवर सुनी। है। द्रौपदीके पाँचों महारथी पुत्र, जिनका आभी पूर्वकालमें ननदनकाके चोत्त जब देवपि नारद, जिलाह भी नहीं हुआ था और जनस्य-बेंसे कोर्य इस और अध्ययकोंका समागम हुआ था, बसी करकर खड़े हो गर्द और बढ़े आटाके साथ आपना सिंहासन उन्हें जैडनेको दिया। वहाँ खडी दृई अपनराओंने भी दंबधि नारदको विनीत भावसे भिक्षक सुकाया। सनके द्वास गुजित हो नारहर्जीने उसके लिपे यह बमक ततम नहीं है। लेकिहै। में। इन्हरू बैठ जरेगर मबागेरन कुमल प्रश्रुके अनन्तर अर्थ क्लोहर कथाएँ सुनायी। उस कलबीतके वसकृषे हो इन्तरे बहाभृति नसदसे कहा—' देववें। इन अपाराओं में को आपन्त्रे प्रिय जान पहे, उसे श्रीज्ञा दीविते, पत्नी नृत्य करे। एत्या, विश्ववेद्शी, उर्वेसी, तिलीतम्। युवाची अधना भेगका—किसमें आपकी रुचि हो, रुचीचा नृष्य देखिये।' इन्हकी क बाह सुनकर दिवशेष्ट नारद्भीने विनवपूर्वक जहीं हुई अप्लाओंसे कुछ सेंधकर जहां—'तुम सब लोगॉमेंसे जो अपनेको क्य और उपाता कादि गुणोंमें मबसे देश मानती हो, वही मेरे सामने कहाँ तत्व करे।"

भाक्षेणहेलजी कहते हैं-भृतिको यह बात सुनदे ही वे वितीत अपराएँ एक-एक करके आपसर्प महाने तनी—'असी! मैं ही गुर्लोमें सबसे बेंछ हैं, सू नहीं।' इसपर हसरी कहती, 'तू नहीं, महात्मा पश्चिमीको धर्मका लान किस प्रकार हुआ ? उन्हों कहा—'आरी! मुनिसे ही मुखी, वे ही बताऐंगे

जनकः चूर्वीकः मुक्तिक वया स्वर्गलोकको भी साँच गये थे, औद्धरिके ने दीनी मरणकानल आवसीवीको प्रसाद करते रहें। जे संस्था करोंका संबाद करवेचे अमर्च हैं, जिक्का श्रीतिमाद औरसामरके वर्षमें होबवारको सम्बाधः अन्त करता है, पन्नों रोजनहार्को अध्य-बाहुने करियर हुए बल्लमें इवास तरहींचे काएण निकटात प्रतीत होनेकाता. सरहर जिन्हार सरकाई क्षेत्रर कलकाके अर्थ कृष्ण-का करना जान सद्धा है, ने अगवान सामाग्य आपलीपॉनी स्था करते रहें। भगवान करामण, पुरुषप्रेष्ठ नर, अनमने सोसन जनक करनेवारणे बरावती सरस्वाती तथा उरसेर उनका महार्थ गेप्रव्यासको गमस्कार अवके 'अश्र' (इतिहास-प्रया) का मा≳ भएका स्रहिते ।

कि इललेगोंमें सबसे आधक गुलवती कीन है। इस प्रकार उनके पुरुषेतर नारद्वीने कहा-'जे गिरिहाय हिमालयाम् तपस्या कस्तेनाते मृतिकेह दुर्वासाओ क्षणी चेहले शब्ध कर देखे. उसीओ में सबसे अधिक भूगवती मार्नुगा। धनको बात सनेकर समानी गर्दन हिना गयी। अधने एक-एसप्रेसे अधना कारण किया—'हमारे लिये यह कार्य असल्या है।' उस अपसर्अंगेंगे एकका नाम कर था। उसके पन्नों मुनियोंको विचलित का देनेका का हा। उसने नास्ट्रजीको उत्तर दिया, 'जाई दलासा मुनि रहते हैं, बढ़ी आब में चार्कने। दर्वासा मुनिनो, वो समीरक्षपी रचका सद्यालन काले हैं, जिल्होंने प्रतिकरूपी पोर्जीको इस १७में जीत रखा है, एक अयोग्य सार्थ्य सिद्ध मर दिखाउँगी। अवने कानकणके प्रहारमें उनके नगरूपी सगामको गिरा हुँगी-उनके कालूके जाएर कर टूँगो।"

वीं बाहजार बचु विशासक प्रवेतपर नगी। वहाँ बहुपिक अवश्यों उनकी समस्यानेः प्रभावयं हिंसक जीन भी अपनी स्वाधानिक हिंसानृति क्षोक्तर परम साल रहते थे। बहुपुनि दुर्वासा जहाँ विशास करते थे, उस स्थानते एक कोसनी सूरीपर वह बुद्धी अपनत बहुर कर्मी और भीव रामे सनी। उसकी वाणोंमें कोबिस्तके कल्एक्टन-स्व मिठास था। क्षसीर संगीतको बचुर ध्याम स्वाभी पहते हाँ दुर्वासा गुनिके मर्चा बद्धा विकास हुआ। ये उसी स्थानकी और गर्व, वहाँ वह मुदुश्वाधिनी करता संगीतको कर्म केंद्रे हुए थी। उसे देखकर महानिने अपने बनको कल्पूर्वक तेका और वह क्षाकर कि मह गुर्व सुभावेक लिये आर्थ है, उन्हें अनेम और अपने बनको कल्पूर्वक तेका और वह क्षानकर कि मह गुर्व सुभावेक लिये आर्थ है, उन्हें अनेम और अपने इस प्रमान केंद्रे लिये आर्थ है, उन्हें अनेम और



मतजाली आप्तवा! तू बढ़े कहमे जपाजित किसे हुए मेरे तक्षे जिल जलनेके जिले आवी है, उस: मेर बरेयसे चलक्कित संकर मू पश्रीके चुलानें द्रम्म लेगी। अरे चीटी बुद्धिवाली नीच अखरा। अपन का मनोहर इन छोड़का रही सीतह नपीतक पहिलोके रूपने उहना महेवा। उस समय तेर गर्धमा भार पुत्र उत्पन्न होंगे। निरम्तु सु उनके प्रति ईलंबाले प्रेमजॉक्ट बुकाने स्रोडल हो रहेशी और सनवदारा वर्धको प्राप्त होफन मानमुख्य हो पुनः स्वर्गलीकार्गे अपना स्थान आग करेगों। क्या, अप इसके विकास व् कुळा की कियाँ प्रकार भी उत्तर न देना।' इबेधरी सामा मेच किये पहाँगे दुर्जानारी मन्द्र खनस्त्रनात्वसे कुछ चक्क कडूण धारण कलेबाली उस मालिना आप्तरान्ध्र वे पुरसह कवन मुनाकर इस पुन्तीको होड़ दिश और मिश्चितहर गांगीस नेरवान्त्रित एवं उत्तरा टाक्ट्रेशली आवारशाहाके सरपर अले क्ये।

### सुकृष मुनिके पुत्रोंके पक्षीकी धोलिमें जन्य लेनेका कारण

पुत्र परिशत्तान गरुद हुए। गरुद के पुत्र सम्मातिके उसके सभीप आया और उसके पैटमें एस भवा। गायकं चिक्यात हुए। सम्पतिका गुत्र शुरबीर चेट कट जानेसे चन्द्रमाके समान मदेश रंगपाले पुत्र अलोल्प हुआ। उसके भी को पुत्र हुए, अनमें भी, बात: वे फुट न सके: फॉल्फ पुध्यीपर हैसे एकका नाम कहा और दूसरेका नाम बन्धर था। लिटे, मानी नहींके केरफ पहें हों। उन अण्डीके करपरने ताओं नामको सम्मा हुई, वो पूर्णबन्समें जिस्ते हो भगदहके सप्राहेक नामक नजराजको दण्य हो पविजीके रूपमें प्रकट हुई थी। नन्यपाल जिलामा बाधव बालीके आवालके कट बया था। पर्वाके पुत्र दोयने कनारको अनुवर्तको उस शान्त्रके साथ विवाह किया। कब कालके अनुनार ताओं गर्भक्ती हुई। इसका गर्थ अभी साहे बीन महोनेका हो भा कि कह करकेश्में नगी। कर्ल कौरव और पाणावीमें बढ़ा पर्यकर युद्ध छिहा। या, भवितल्यतायम यह पश्चिमी इस युद्धकेल्पे प्रवेश कर गर्वे । क्लै उसने वेसा--भगवत्त और अर्थनमें बुद्ध हो का है। सारा आकाश टिकिगोंकी भौति जाणीते छानाखन भर गया है। इतनेमें ही



धार्काणकेवर्णा सहसे हैं -- मैंपिने ! अस्तिनेविके । अर्थनके प्रमध्ये हाटा हाम एक क्या कई केवसे सुपार्थ था। सुपार्धका पुत्र कुरिथ और कुरियका। चार अंडे पृथ्वीपर पिरे। किन्दु उपक्षे आयु श्रेष बैंध अपसर क्यु थी और दुर्वास मुक्ति राज्याँकासे भीठले एक बहुत बहु बंदा भी दूरकर किए, नवपि वह अवहोंने याच ही निरा था. तथापि उन्हें चार्से औरसे प्रकार हुआ गिरा और घरतीयें भोरा-भोद्य भीरा भी गया।

युद्ध बयास होनेक जली घंटके नोने अलो पडे थे, उस स्थानपर लगोक नागोर एक संवधी गठात्मा गरे। उन्होंने वहाँ विदिशोंक नजीकी आवास सुनी। क्यांप उस प्रत्यको पटन विज्ञान प्राप्त था, सथापि गिरे कच्चे त्रीतेके कारण आभी के स्मा मात्रव नहीं मोल सकते थे। तन क्योंगर्ध आजावने सिन्देंसिक पति नामेक्स्ते पत्र क्षित्रका हुआ और सन्होंने पटिको अकाउनार बसके श्रीकर पढे द्वार उस गास, पिछा और पंकाबे परिव नविकारकोंको देखा। उनों इस प्रकार पामिषर पदा देख भहावति समीक अक्ष्यमी का भने और अपने हाए उसके हुए दिजोसे त्रीते—' देवासरकेशभ्ये यन देत्योंकी शेल देवलऔरी पीडित होनर पाया समी सम उसकी और देशकर स्वरं विप्रवर गक्राकार्यने यह ठीक हो क्षात था-- थरे कामरे ? क्यें पीट दिखाका जा रहे हो। न जाओ, लॉट आओ। बरेर्! लीवें और मुख्यालाम परित्याम कारहेट धेरो जिल्ह श्रवानची वाकोगे, कहाँ सुवार्य पुरुष न प्रोतीर कोई भागे मा गढ़, बने: नाम तपोलक जोवित रह अकता है, वजरकके लिने पहले सिवासने इसकी आय

विशिष्ट मार की है। विश्वासाध्य प्रवासकार जनसक जीवजी आप कुर्व वहीं हो जली, तबताब उसे कोई बार पहीं क्षतान। कोई आपने वालें पस्ते हैं. कोई भागते वर प्राणस्थाय करते हैं, कुछ सोग राज बाते और क्याँ मौते हुए ही कारके कराने यही राते हैं। इसी प्रकार कुछ सीम ऐसे हैं, औ चीम-फिल्लासका आयन्य से भेटे हैं, उन्कालसार बाइनींकर बिजाते हैं, कारिते मेंग्रेन हैं तक अला-सलोसे विस्था तसेर संधी धायल नहीं हजा है; में भी रक्सज़के क्समें ही मते हैं। कुछ स्तेग निरुपर तपन्नार्थे औ राने रहते थे. जिन्तु वर्षे भी धनसवके दूर बका ले धर्षे। विस्तार मोगाण्यासर्गे प्रवृत्त सहनेवाही रोग भी कर्वरहे आगर व हो अनेत पहलेको कार है, क्यापाणि इन्हेंने एक कर अन्यराक्षरके कार अनने पड़ाया प्रचार किया था। जेल अनुने उसकी प्रासीने नीट पहुँचाची, तथापि का अब्दा कर न प्रकार परन्त् क्ष्मल आनेकर उन्हों इन्हों उस्तो बजाने का जब दावर्षोंको मता, ने बल्दात मृत्युक्ते प्राप्त हो वये। कड़ कामान्यर तुन्हें अब नहीं करना चाहिये। तुन बाद शीन लीट अध्ये ।' उनके इस प्रकार समझते प में केल्प मानामा चम त्यापमार रमान्मिमें तीर आपे। शुक्राचापंकी कही हुई उपयुंक वालेंको हर केंद्र चीक्षवेंने सत्त्र कर दिखाया; क्योंकि उस असीचिक बुद्धने पहलार भी लाओ मृत्यु गार्मी इर्हे। साहायो ! यहा, सोयो हो नही-नर्जी अप्योंका गिला, कहाँ उसके साथ हो परिका भी हर पहचा और कर्ज़ बांस, बच्चा तथा रखसे भरी इर्ड भूमिया विक्रीना यन व्यापा—ने अभी वार्ते कद्व हैं। विज्ञानकों में चोचें सामान्य गसी नहीं **हैं।** अंश्रादमें देवका अनुकृत होता महानु शीकारकार पुरुष भोता है।

वीं करकर सब्बेक मुक्ति वन क्याँकी शर्लाभीति वेसा और फिर आपने शिम्बोसे इस प्रकार कहा—'अब पुगलोग हन पविशासकोंको और यहा वेकर दान क्रम क्रमार्थ स्थाकी

लेकर आश्रमको सोट चलो और धेरो स्थानना तमें चर्च इन्हें चित्रं, चहे, यात्र अभव नेमले उपस्थित कोर्स अब ५ हो। उपस्थानी! पाति। पर हीका है कि विकासिकी समाजे लिये आधिक प्रचल करनेजी आनवस्थाता यहाँ है, स्थेपित राज्यूर्ण जीव अर्थन क्वांसे ही बारे जाते हैं और क्वांसे ही उनको रक्षा होती है—ऑक बसी प्रकार, जैसे इस समय ने परिकलानक इस मुद्धभूतिने गया गरी है, प्रधाद तम मनुष्योंको सभी कालीके लिने पूल अवस्य करना चाहिये, न्योंकि को पुरुषार्थ करता है, यह (असफल होनेपर मी) करपुरुपेंग्ली चिन्हाका पाप पहीं होता।" मुनिसर लगीकके इस ब्रकार कहरेका ने मुलिहानार क्ष्म पश्चिमीको लेनस



अपने अध्यानको चारे वर्षे, जार्गे अस्ति-भौतिक कुर्वोकी लाकाऑफर पैंडे हुए और मालॉका रत ते रहे में ऑर अलेक हमस्मिन्देंन रहनेने जलकी रधनीयका बहुत बढ़ बची जी।

विश्वक श्रीविणे ! श्रीव केंद्र प्राचीक प्रतिहिंद अत

श्रासम्बद्ध करने हम बच्चोंका बालन-बोबव करने। रबके आने -जारेका मार्ग है। उस रायय आवस्याओं मुनिक्षमार स्वेत्रस्त्यो पश्चस नेवेंग्रे उन्हें देखा। क्षे थे। यन पश्चिमाणकोने कार, समूद कौर नही-बढ़ी पहियाँसितित एक्जीको क्टीरो रक्के पहियेके वरावर देला और फिर आजगार सीट आगे। निर्वेक-योगिमें तरका इस में महात्या पशी अर्थिक राजनेके कारण परिश्रमणे कर वर्ष है। एक दिन भवति समीक अपने जिल्लीपर करने करनेके लिये उन्हें धर्मके तरसका उपदेश कर रहे है। उस धारत वहीं महिनेत्र प्रभावते उन चर्चनकी जना:-करवामें शिवत करने ज्ञार हो गया। किए ती उन मुगने बहर्षिको परिक्रमा को और उनके सरगोमें भारतस दुश्याचा करमहाद् वे बोले-'नुवे। आपने भगानक पुरुष्ति क्रमान क्रद्धार किला है। आतर्प इमें रहनेके सिने स्थान, भोजन और यस प्रदन किया है। आप हो हमारे पिता और यह है। हमलील जब गर्थमें थे, तथी माताकी मृत्य हो गती। विताने भी इमार्थ रामा नहीं की। आपने ही पश्चलका हमें जीवनदान दिवा और शैशक-साह जल रहे थे, अध्यमे हालोंके अर्थ्यको बेहानक हमने सङ्घटका निवारन विजया। अन वस बडे ही वर्षे. इमें अल भी हो गया: आत: माज संस्थिते. इस आफ्नो प्रया गंजा करें?"

NAME OF TAXABLE PARTY.

নাচৰি জনীক সৰ্ব পুর পুরুই আৰি কথা समजा शिक्योंने बिरे हुए गेंटे में; करोने जब उन विश्वश्रवोको यह सुद्ध केरुद्वामधी स्पष्ट बाली सनी वय अने बड़ा कीवहल दशी। उनके अरीपमें श्रेमाच हो अपया। उन्होंने पूजा-' बच्ची। तमलोग ठीक-ठीक बताओं, तुन्तें किस कारणसे ्रेडी बाजी प्राप्त हुई है। प्रक्रियोंका रूप और कहा—'मैं तुकार क्रजोंकी रक्षके सिमे तुन्हें

प्रश्री बोले—'ननिजर। त्राचीन लगे। एक हो बहीना बोलबेक में प्रशिक्तिक कच्चे बिक्तस्वाद सामक एक श्रेष्ट सुनि रहते थे, जिनके आकाराओं जाने केंद्रे उस गर्थ, जिल्लोका सूर्यके। के तुत्र हरू-सुकृत और तुन्द्रश सुकृत अपनी चित्रको प्रशर्म रक्तिवाले भहारमा थे। उन्होंसे हम कर पुत्रोंका जन्म हुआ। इम सब लोग विश्व. सदाचार एवं भक्तियहा सदा विनीत भारती रहते ो। भिवाको सदा तथस्यामें संजम्म रहते और इन्द्रियोंको कावमें रक्तते थे। क्य सभाव उन्हें यह जिल्ला परस्तुकी अधिकाणा होती, हम जसे अनकी संख्यें प्रस्तुत करते में १ एक दिक्की बात हैं. देवरात इन्द्र वर्ताच्या रूप पारण करके वार्त आले। उनका सरीर बहत कहा था, यंख दट गये थे। क्यापेने बजपा आधिकार जना लिया न। उनकी ऑसें कर-रूक लात हो की भी और पारा त्तरीर विशिष्ट्य जान प्रवास था। ये सरण, मीण और श्रद्धका चारल कटोबारी अत्यन्त स्वर्शनेच महात्या मुनिशेष्ठ मुक्रावको परीक्षा होने आहे है। उनका आवन्त ही हमारे लिये प्रत्यका करून का स्वा।

पश्चिमाधारी इन्हर्न कहा — विश्वतः! मुझे अहै जोरको भूक बता राहे है, मेरी रूत कीजिये: महाभाग। में शांजनको हच्छाने यहाँ आका है। आप भेरे लिये अनुपन महाम बने : भै चिन्यपर्यक्षेत्र अन्यस्थाने इन्नर्सेगोंको रक्षा स्थै। हम कोटोंको हिस्सरण रहवा था। वहाँसे किस्रो प्रकल पश्चीक पंतासे प्रकट पूर्व अल्बन नेपपुत्त नामुके झाँक ब्राहर क्वेंबर कि बड़ा और मुक्कित हो क्या। एक अब्रह्मक मुझे होता नहीं हुआ। आउमें दिन मेरी चेत्रवा लौटी। सचेत होरेपर में भूखवं अञ्चल हो गया और धोजनकी इन्त्रामे आपनी क्राजमें आया है। इस सभव मुद्दे तक्कि भी मैंन नहीं है। मैंरे मनमें बजी व्यथा हो रही हैं। विगल बुद्धिवाले प्रसंधें! अब आप नेरी स्वाके लिये थोजन सीजिये, जिससी मेरी औदन-पान जाल खें।

यह जुल्लार बहाँविने उन नश्चिककथारी इन्हरी अनुप्रकरो-सरे काली प्राप्त कोनेका क्या आएव है ?" वशेष्ठ बीजन दीगा।" मी कहकर दिलकेह सुक्रमने पुन: उनसे पूछा—'मुझे तुम्हारे लिये केसे आहारकी व्यक्तरण करनी चाहिये।' उन्होंने कहा— 'मुदे। मनुष्यके गांससे भुझे विक्तेष दुधि होती है।'

व्यक्ति व्यक्त-'लरे! गर्टी प्रमुख्यका मांस और करों हुम्हाचे खुद्धावस्था। जन पड़ता है, जीवको हुमित भावताओंका सर्वधा शन्त कथी। नहीं होता। अध्यक्ष मुक्ते यह सच कहनेको छन्। अध्यक्ष्यक्रकः। विस्ते देनेको प्रतिक्त कर लो एयाँ, उसे सदा देना हो चाहित्रे; भेरे भनमें सदा ऐसा ही भाष सहना है।

इन्हर्श नो कहते हुए अपनी प्रतिक्ष पूरी करनेका निक्षण करके निक्षणर सुकृपने हम सबको रोख हो जुलाया और इससे पूर्णाकी जारंबार प्रश्नेता करते हुए कहा— 'मुझे! यदि तुमलीगोंके विकारसे पिता परम जुङ और पूजनीय हो तो निकारट 'बानसे मेरे बननका पालव करो।' उनकी यह बात सुनते ही हम यब सोगोंने बहे



अदरके साथ कहा—'पिटाजी! आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस कार्यके लिथे भी हमें आज़ देंगे, उसे हमारे ब्रास पूर्ण किया हुआ ही सम्बद्धि।'

क्रांचि कीही— एक पक्षी भूखा प्यासने पीड़ित होकर मेरो जरजमें आधा है। तुबलीय शिख हो ऐसा करी, जिससे तुब्हारे क्रारेटके मांससे अपभर इसको तृष्ठि और तृब्हारे क्रारेट व्हारके मान्स युक्त जाव।

यह सुनवार हमें नदी जाया हुई। हसार सरीरमें कवा और अभवें पथ हा गया, हम सहसा बोल उने—'इसमें हो बढ़ा कर है, बढ़ा कह है। यह काम हमसे नहीं हो सकता। कोई थी रामहादार मन्द्रय इसरेके शरीपके लिये अपने शरीरका नाम अभवा वश कैसे करा सकता है। अतः इमलीव यह काम नहीं करेंगे ।" हमारी ऐसी बातें मुनन्दर ने मुनि क्रोधसे जल उठे और अपनी लाल लाल ऑलॉसे हमें दश्य करते हुए से पुन: इस प्रकार बोले- अरे! मुजसे इसके शिर्य प्रतिज्ञा करके भी तुमलींग एक कार्य दहीं करण वाहते: अतः मेरे जापने दक्ष होकर तमलीम पश्चिमीको स्नेनिमें राज्य लोगे।' हमसे स्नी कहुकर रुकोरे सारप्रके अनुसार अवनी जनत्वेहिनांकवा की—औरअंदेडिक संस्कारको विधि पूर्व को ।। इसके बाद वे अस पश्चांसे बोले—'खपक्षेत्र! अब क्य निश्चित होयर मुझे भक्तम असे। मैंने अपना पर सरीर तृष्टें आहारके रूपमें संपतित कर दिया। है। पश्चिमाज! जन्महास अपने सत्त्वका पूर्णस्थासे। पालन होता रहे. यहाँ ब्राह्मणका झाह्मण्डल करालाता है। ब्राह्मण दक्षिणायुक बर्जी अथबा अन्य कमीके। अनुहानसे भी वह महात पुष्य नहीं प्रसा कर राकते. जो वर्को सरमधी रहा करनेते प्रस

<sup>े</sup> रताबदेव विद्यास आहायत्त्रं प्रस्थते । बाबत् मतम्बारमध्य प्रद्राज्यसीयालयम् । य अमेरीकाराज्येत्वत्त्व कृष्यं सामने मारत् । सम्बानने ता निर्देशने सन्वयस्थितात्त्वत् ।

नहर्धिका यह अनव कुनकर पश्चिक्ष्यधारी क्रोब आदि दोन क्रीक्के प्रकल कर है। हाले



हेक्कश्रमें प्रकट होक्ट बोरी—'विश्वपर! मैंने आपना पर्नाशानेर दिल्ली वह अध्याग किया है। शुद्ध धादिकाले पहाणि। अस्य उनके लिथे सुद्धे धरक करें। बाताको, आवस्तो बना इच्छा है जिसे में पूर्व अस्ति? अपने सत्य कचनका पालन करनेले आपने प्रति मेर जहा होच हो गया है। आकर्ष आपके हटराने इनामन्त्रभी ज्ञान प्रस्ट होगा। अन् आकर्त तपस्मा क्षीत कर्पमें मंतेई किन्नु नहीं उपरिश्व होगा 🗇

भी कहकर अन हत्र, यही गये, अन हमले भीने क्रीक्ष्में भंद हुए ऋतुक्षीन निवाजीके भएपाँचे भक्तक एउकर प्रयाम किया कीए करा प्रकार कत-'सता! हम पुरुष्ते हर रहे थे। महामते। अग एक संगोक अपराधानी शता की । समलोगीकी पक्षेत्रन सहय हो प्रिय हैं ( कार्ये, हुद्यो अपैर गामिके) वहीं हमार्ग उत्तर्जे आश्रांत है। महाभाग! काग, भी दसे भोड़ देवे हैं। किन शक्तुओं को दबके

बड़ा विक्ष्मय हुआ। वे अपने विक्षा होसर यह संस्कृतिक प्रकार मोठके। बजांश्वर हो ज्यक है, उसे आज यूने। यह सरीर एक बहुत बढ़ा यगर है। प्रदा ही इनकी अहारहोजारी है, इतियाँ को इसमें बाम्भेका करण देखी हैं। चमका ही इस नवरकी दीकार है, जो समयो नगरको सेके हुए है। मांस और राजक पद्धका प्रचयर लेश जना हुआ है। इस नगरमें जी दरकाने हैं। इसकी रक्षानें बहुत बन्ध प्रयास करना होता है। अस-नाडिक्ट इसे लग औरसे पेरे हुए है। बेतन पृथ्य हो इस मगरक भीतर राजाके क्रपणें विसरमान है। उसके के मन्त्री हैं—अस्ट्रि और सन् । हे दोनों करनशावरीको है और आपसर्वे बैर विकारकार्थिः क्रिये दोनों भी करन अन्त्रे स्तर्त हैं। नार ऐसे राष्ट्र हैं, को उन राजाका गांठ जडते हैं। बच्चे सम्बद्धि काल, ब्रोध, लोध तकी मोठ। इस पाक रूप नयों दरकाओंको बंद किये रहता है. क्य असम्बर्ध वाकि सर्विक्त रहाती है वरीर कर सदा हेंने भी मान रहता है। यह सबके प्रति अनुसार समारा ै, इस: सन् उसका प्रतक्त नहीं कर परि ।

'भरतु जब वह स्थारक सब क्रमार्गिको जुला ओड देता है. उस समय राग बागक कहा नेप आहि द्वारीफा आक्रमण करता है। यह सर्वत्र व्यास रहतेयालाः ब्ह्रुत विश्वतः और पनि द्यवानीस न्यारमें प्रवेश कार्यकाल्य है। उसके पीछे पीचे लोग और भज्जूर शत्रु इस मगरमें भुक्त आते हैं। गाँछ इन्द्रिश स्त्रेणक शहेले सत्तेत्वे भीतर प्रयेश करते का भने कथा अन्यस्य एक्टिवेक साव सम्बन्ध जोट लेल हैं। इस प्रधार इंदिय और मनको बशमें फरके वह दर्धव हो वाला है और ममस्त दावाजीको काव्ये वर्षे चहारदीवारीको नष्ट कर देश है। यनको रज़के अधीन हुआ देख चापूर तथा गाँच और रकते को हुए इस प्रशिसे बुद्धि बल्याल नष्ट हो जातो (पलकार कर जाती) करों इमें तीनक भी आसीक वहीं रखनी सहिते, | है। यह धनी स्वय नहीं रहते, सब अन्य भूरकसी

कियमा अन हो भारीचे चना उनके दारा माराओ ब्राप्त होता है। इस ब्रह्मार क्या, मोड, सीथ तथा श्रीय—ये द(स्था रह मनुष्यको स्मरण-शक्तिका मान अध्योजाले हैं। जनमें काम होता है, कामसे लोक्स अन्य होता है. लोक्से सम्बंह-अक्टिक होता है और बच्चोहरी स्वरम-सन्दि अन्य ही जन्हें है। स्मृतिको भारतको ब्रह्मिका नका होता है और बदिका नात होनेसे सनस्य साथं भी नष्ट- व्यक्तिपश्चर हो जाता है।" इस प्रयास जिनको कृदि नह हो। चनी है, जो गए और लोकके पीड़े कलवेवाले हैं रुवा जिन्हें जीवनका बहुत लोध है, ऐसे इपलेशींपर आप प्रसन्न होत्राये। सुनिकेष्ठ! यह जो जान आपने हिया है, वह वये लात न हो। समसी दोनि नदी महरहाबिनी जीती है। हम उसे काबी प्राप्त न हों।'

भूषिने कहा-'पृत्री ! आजदवः मेरे पुस्तरो क्षाची बातो भारत नहीं निकली; अतः मैंने जो कुछ। क्का है, वह कभी लिस्स नहीं होता। मैं यहाँ देववर्षे की प्रथम भागता है। उसके बाजने जैसक ब्याचं है। आज देवने बज़ले बलपूर्वक गढ़ अयोग्स कर्य करा दाला, विसको मेंने कथी मनमें करपना भी बहाँ को थी। एवं ! तुमलोधीनै प्रकास बारके मुझे असब जिल्हा है: इसलिने लिर्फर्-क्रीमा। ज्ञानसे हो तुम्हें सन्धार्मका इलंद होगा। विवास करते हैं।

तुन्तारे क्लेस और पाप भूल कार्या तथा तुन्हरि बदर्ने किसी प्रकारका संखय वहाँ क्षेत्र। इस प्रकार मेरे इसावसे ज्ञान प्राका क्रम परम सिव्धिको बार कर लोगे।

भगवन्! इस प्रकार पूर्वकालमें दैवलक पिताने प्राचे करन दे दिया। बक्ते सबूत कालके पाद हुए हुमरी संगिमें आदे, बुद्धपूर्णियें उत्पन हुए और फिर आवके द्वास इमलोगीका पालन इस्ता। हिक्सोल ! यहरे धनारे प्राती-क्षेत्रिने आरोजी कानगी है। संस्करमें कोई भी जीव ऐसा नहीं है, जिसे देखके द्वारा बाजा न पहुँचती हो, क्योंकि समस्य ऑद-चलऑको पेक्ष देखके ही अधीर है।

वार्कशंताओं कहते हैं--उनको यह सुकरा वहाध्यम् अभीकः मुनिने अपने यास बैठे हुए क्रिज़ोंसे कहा—' मेरे स्वरते केंग्ने करते ही बताय। धा कि ने साधारण पत्नी पत्नी हैं, कोई क्षेत्र दिल हैं, यो कि अलीकिक पुरुषे चन्य लेकर जी गृह्युको नहीं प्राप्त हुए।' तदनकर महास्था समीकने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हें जानेको आहा हो। किस के वृक्ष्म और सक्तओंसे सुभौभित पर्वतीमें श्रेड किन्धामिक चते तथे। तनसे धानतक ने धर्मान्त्र पत्नी तपस्या और स्वाध्यवमें संलग्न हो। बोनिमें जन्म लेनेकर भी शुन्हें परम बान जात अमाधिक लिने दृष्ट् निश्चय करके उस पर्वतपर ही

## धर्मपश्चीद्वारा जैनिनिके प्रश्नोंका उत्तर

मार्केकोकमा बहुते हैं — जीपनि । इस प्रकार के होजाके पुत्र चारों पानी हानों हैं और विकासनिरियर | जीमिनि, विकासनेतापर, आहाँ वे धर्मानमा स्वी निकास करते हैं। तुम उनकी सेवायें बाओ और जनसे झातक कार्ते प्रकी।

शाकियदेव सुनिको वह बात सुनकर वटर्पि एवं हे, एवं। उस पर्वतके निकट पहुँकोपर गठ करते पूप् उन पश्चिक्तिको ध्वनि उनके कार्नाने

तमात् कामः अध्यक्षे स्वाधाननोत्रोऽणिकानने । तोभाइत्यो सम्बोदः सम्बोदा स्वृतितिशानः । स्युविश्वेतात् मुद्धिभाग्ये सुद्धिनामान् सर्वश्यक्ति ।

<sup>[</sup> 为 ] 如此一切见》

क्रिकारमाधिक स्वेक्टर को च स्थित कान्स्त्री क्रिकेशक जन्म देन्द्रश्री हि सेटिनम्। (११ ८९)

A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T

और इस क्रुप्ता संबद्धे लगे—'कहो। ये हेंछ पत्रों न्यत्कुल यहते हैं। आपलांगीको भी अपने मनमें बहुत हो तह कन्नारण करते हुए यह कर रहे | ऐसा ही जिलार करके कभी लोक पहीं कसका वहाँसं अध्यारम हो रहा है। बेललेमें हो जानका फल है।' विकाली सद्भा और मक्त है। ये अधिकाम यह . अदमनार दन धर्मात्म परिधानि पाप और करते का रहे हैं, क्यान्तर कॉस्टाक नहीं लेते। उनमीत ब्रांग नहीं वीमिनिका कुळा किया और बासकी परिषर इन्हेंने किया प्रश्न कर तो है। अने प्रकार करके उपनी तुलात पूछी। हिस किसी भी सब्दर्क उल्लारणमें कोई दोन नहीं अवने पंदर्वेंचे हवा करके उनकी धनाव्य हर की। दिसानी देता। वे वद्यपि निनिद्ध मोर्नियमे आग हुए। जब वे सुवानुर्वक वैठकर विकास से युके, उन है, क्वार्टिप सरस्थतीदेशी इनको नहीं स्थान रही है। पश्चिमीने सका—'सहश्र्वा आल क्याना समास पत्र मुझे बढ़े आधार्यको बात जान पहती है। हो गया। यह बोजन भी इतम जीवन का भया: बन्तु-बन्धयान्त्र विकास तथा मधी और नो क्योंकि आस हमें आपके दोनों करण-क्यानीक। दिन बसाई है, वे सभी माथ जोडकर करते काती दर्शन मिला, को देवताओंके लिये भी कन्दर्शन हैं। परम्यु सवस्थाती काभी त्याम नहीं कारतीं।" । है। हमारे शरीरमें फिलाजीके अनेथसे प्रकाद हुई जो

विकासमांत्रको कार्यस्य प्रवेश किया। वहाँ काकरः अलग्रे सिंगकर साना को गर्या। असन्। राज्य कर्नाने देखा, के पक्षी जिलाक्षायद्वार केंद्रे इच्च कड़ कुललमें तो हैं न ? आयोक आज़मनें स्टर्गवारी कर रहे हैं। उनकर दृष्टि गढ़ते ही महर्षि कैथिनि। मुख, पन्नी, मुख, सता, मुल्ब, चाँत और भौति-हो। मुझे आसबीका सिम्प बीमिन सम्बद्धिते। मैं। कोई संकट से नहीं है ? जब इकस क्रपा को जिले आक्ष्य को आधरानीको साथ है दिया और नेत्रीके अतिथि हुए।" क्षायको पश्चिमीको मोनिसे काला पहा, कसके | विकित केले - वेष्ट करोगण ! सूहे महाभाग-दैसका हो विश्वात गा। तपस्थाका राप हो जातेजर जाते में भुगुक्तकोड महतमा मार्कण्डेच मुनिके मनुष्य दाश क्रीकर भी मानक जन जाने हैं। स्वयं। पाय गण्य था। भेर पूर्णियर उन्होंने कहा-अभाव तथा अभावके बाद मान इस धनात। उनका विकेशन करें।

पढ़ी। इसे सुनकर नेमिनि नहे विकासमें पहें। काराधानको परम्यको संसारके लोग निरमार हैं; जिस अक्षरका कप्ट-राम् आदि को स्थान हैं, करना पाटिये। रोक और इस्के मर्सी पत्र न होना

इस प्रकार सोधारे-विकारने हुए भारति जैमिनिते। जल्ब करा रही है, वह आज आपके दर्शनकरी इपंचें भरकर खेले—' के परिवर्ध ! आपका कल्यामा भागितक सम-इन सककी कृतक है न ? इनका आवसीर्वेका दर्शन करनेके लिये उत्काषित्र होका और वहाँ अपने अवस्थानका जारण महताहर्षे। बाहीं आरख हैं। उसपोक्त चिताने अरखना प्रदेशमें हमारा कोई यहत बड़ा भाग्य या, जो अरप दन

दिन्दें केंद्र नहीं करना आदिने; नवींक वह वर्षणा। बालामें कई क्लेंद्र हैं। धर सकते पूछरेक लिये मारकर भी प्रसर्वेक ताधाने मारे जाने हैं तथा 'निज्यानकीतफ दोवक पुत्र महात्वा वसी रहते हैं। काली हक्तरीयते विहासन भी स्थाप इसरीय द्वारा ने तनकारे प्रश्नीका विस्तारवर्णक उत्तर देंगे।" भिराचे जाते हैं। इस उक्कार आनेवाली जिल्लीत। उनकी नदश्ये हो में इस महान् पर्नदान क्षान दक्षाई मैंने अनेक भार देखी है। भागके बाद हैं। सापरतीय हमारे प्रश्नीको पूर्णकपसे शुनकर



and the second with an exist that of the sign of

िहिना प्रीयकेंद्रेस भीव उद्दारको पुर, जिनका उपने दिवादराह करी हजा भा कर सा प्रभटन करके कारता है देशक की उनके भी औड़ करनान में क्षमाध्यक्तके भौति केले कारे कर्व र बहुतभागके (किन्द्रमें कह केन एक्ट है। अरुक्त का उसका

व्यक्तिकार्यं स्वापनः यो श्रामुन्यं वे शास्त्रीके व्यक्ती सम्बद्धाः स्थानं राजीत्यः सार्वः तस्यकेते प्रीकानोके अस्तिकार, सर्वाण्या, अर्थ व्यक्ता, बाहरूव -१८४सम् जिल्लामधः निर्मुतः असमी बाँदः असमानः maked the or own 1.1 to ways from the particular with spinish with ট্ট। ভিন্ত সক্ষম কুল মঞ্চ বিশ্ব প্ৰথম পঞ্ नो को, रही है, जिसके हाम बार १९५७म निन्द करण है. जो इस कालब आहिकप्राय और of the best of transfer spray from and ma-कार व कार कर पहले असे आधारतीयको भी तथ एकराओं नेपाल नेपिएकार फिराने the state of the party of the latest the

बार्स अस्ति (सद्भारतका) देसले हैं। अस्थानका असमीर्ग स्पी है। **क**ंभ्येसे हो बक्तका साहतत्त्वार होता है। अब और : साम क्या शहर कुळ उत्तक आविका अवस्था है। मनवासूका देखार स्वकल है और मानने प्रसिक्ष है । जी बारकारकेकार्ने व्यक्त इसके हो अपने बारकारक भारत मास्य है। इसे निर्मेक्षणकर्भनी क्रम इसे शासना क्रमके जानन संस्थाने तत्त्वर १६८° है। अपने देख पुर्वकोत्तर करोको शिक्षक अध्ययना करती । है। जर्मका शहर करनेका*ने उद*ण्य अस्तक -भारती तथा पर्शकी रक्तमें संशय रहनेवाले देखालको और माम अंग्रेंको स्था करते हैं। विधित्तिको । संसारम्भे उत्ता जान अर्थका १८०० और अध्ययको अध्यय होता है एक सब का अध्यक्त तर्जा प्रकृत करती है।

प्रकेशकार्थे पट्टी सामानका भाग्या सहरहे अपने बारमध्ये वालाको हटाकर अस बरकीको एक हो। र्जनिके जनक उन्ह केने दक्ष सामी माने का कोई कमरावा पाल हो । सन्ते भगवः हमे प्रतिस्थान कारण भरके हिरानका अंग्रिक कर किया और विक्रांच्यांच आदि अन्य दालओंडले एक विकास भारी क्रमण समाधानके स्थापन आहेर और का भारत- में अस्तिक हैं। दिस्ताने प्रकृत करिया हर s अन्यक्तर हैं। 🕅 सक्त अन्य के क्यूक्रमें आक्रक्टमर्ग आरम्बर लिखा है। इस शुरु प्राप्तकृतः वहाँ महोलाकी मन्त्री की हैंगल िज स्वास्त्रक भ्याम

मारके शिक्षा है में साराज भी में और रिकाल भी । बारकी है। यह अवस्था प्रश्ने प्रकार हैस्स केपाल अभी रेपाल हेना है कि कियाबा सन्दांद्वता प्रमहत्वा गया कि बगलार पुरस्कान होते हुए भी प्रक्रिकारण पहुँ किया जा अन्यस्थ विद्वार करून धर्म आहित्यो एआक हिंछे सक स्ट्रेटकामे हो।

बह दिल्ल विकार क्यांने एकको परिपूर्ण है। यही 📉 इद्धान् "पूर्णकालमें साहा प्रचापतिक भूत अभी पुरुषोक्ते क स्टिश अधिकास सम्बद्ध हैं । यह जिल्लाका इन्होंके हाक्की वाले को जी असरिका विकार के पा भी है और अभाग भी उसे एक कहाहरूमने इनको का प्रशास : इससे उसके क्षणीये अभीते आनना पार्किये । इस विकासकारमध्य केमस्त्री बाटी । शति हुई । एक अस्थानके कहाना हो साम सम्बद्धक है। आहेता और प्रमाणना स्थान ४ इनके केन भनशानके कर्तनी करेल सार नाम । अंश। इस निक्षेत्र हो समे अस्तरका अपने क्लोर मार्ग आदि सरुपनिक भाग उसमें नहीं हैं। अहे और जानेका समामान सुरः कर रखता उच्च प्रतिकार नदा कोच हुआ। उन्होंने अपने मन्त्रको एक कारा उद्ध#£कार क्षेत्रको शकार हार पर्श कारा महो- आय देवताओंक्रांका तीनी संस्थ की भराक्रमको देखे। यह स्रोक्ते क्षेत्रियाला क्रमानानी रमनको मुर्जि अस्तुने हैं। सीहरिको दी असे मुर्जि हुन्, भी मेरी राजितक आधारमाट कर से क्यांकि 👐 👀 अपने बाद्धार में भेता कराने सने हुए और (Man क्या किया है। यो अक्षका स्वयंत्रे साल भौर्चे विश्वे क्वापतिये बढ बटा अस्मिने हाम को किर हो उस होभरकणहमें क्षा भामक पतान असर

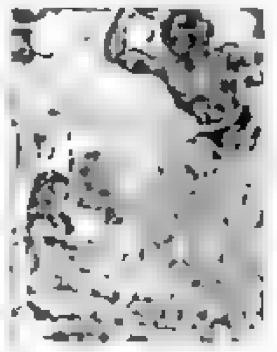

शिवसाधनमें संतम्ब रहनेवाले में महाने मही कु**के** कान ► •

बहुँ कुला इसके दानकों और देश्वीचे हॉलेकाले उत्तास रहका सल्या कला

प्रकट पुरुष, रिकाको साहेशले कम स्केट अन्तरको अन्तर कोचन्छ स्कारण स्थलका यह कीनी-लबर्टे विकास सही और विकास देह, बड़ों- करी "इंश्लाओं अपने पूर्वकरनमें किय कर क्रिकेट दावें और करे भेटे कोक्लेंके केरकी भीति अभूतेंका नश किया है. में सम इस समय क्षिरका रेग का क्या बहुन अनुह पुत्रासुरको ब्युक्तरको जनक स्थाओंक धरमें उनका हुन अवने कालंद किये करान देख इन्ह कालं हैं। ऐसे देखांओं अनेक अर्थादेखें से करें हैं में क्याना हो को बारोंने सम्बन्धी इच्छानं उनके जास्ते नीवित होना मेंचेको और धैंनी कार्लिकोचने इसके पास भेका। क्रमाने क्योंके असी हैं। आकर्षक सेवा कोई उन्हां करें किश्री

प्रसन्ताके साथ गर्ने और उन्होंने कर करोना 😘 👊 🕬 🖟 👓 🗸 🕬 🗸 🐭 🧸 🕬 क्षाभ इन्ह अर्थन बुद्धाश्चरमें मिजना कर्ज हो। इन्हर्न हेक्सा अक्ने उपने बेजक अंससे प्रकार अस्तर स्राचिकती क्लीका राष्ट्रसञ्जय अस्ते ज्ञा श्राससुरको सेवे रागे। इनके अवदारके से हो इदेश्य कार कारण, तम पूर: इतकर कार्य-स्थानको अस्तानक थे- प्रजानकोका उपकार और पृथ्योके भारता कुआ जल सभाव उनका डास्त कल नह ही कहा। अन्तरण्य उन्हरें के असे जी ते ने जाम दू भा या, इंग्लंक कार्गरके निकाला हुआ कल कायुदेवलाई उसे स्वयं ध्रमेतवर्ग क्रांनीके नार्भी स्वाधित किया गर्ना । करवाहर जा इन्हर्न जोतकाहः रूप कि.मा । अमेले बहाजेक्टमी राजा भविदेशका बारम करके उनकी राजी अवस्थाने स्टोम्बन्स एकन हुआ जिए वाम् देवलमे इस्ताने ही केउनेरी मान किया क्षत्र कराम करामा एन भी नह को सुन्तरंक उद्धाने स्थापित विकास उत्सत्ते भीन भागा। अनके अञ्च-अन्यकृत्वर सामन्य, जी बाह्य अधिक हुए। अस्ति आवे अंतरे अर्धनवा करण ही मनोगम था, काशिकार-दीको दुविश देकतन हुन्छ। इसी प्रकार इत्यका ही हुन्छ जन इन्द्रको कोडका देनों अधिनीकमारोके पत्र अधिनोकपारोहार। यदिके पत्रमें स्थापित दिया चला क्या। इस प्रकार कर अध्ये क्यां, केल एक या, किसने अक्टक भनेतिमान वक्ता और नाम और क्यांने परिवास 📦 पहें। 🖦 व्यानकर अस्टेन क्रम्ब हुए इस प्रकार नेपरान इस 🤲 वैत्योंने इन्हें जीवनेका उन्होंन अक्टम किया - क्योंचें अध्योग्ने क्या क्यांचे पत्नी राजी ही करुशुने अर विश्वे कुकरिका को अधिक करुग्यान कुल्याक रूपमें अधिकार अबार हुई। धरकाची १९०६ में, कहाँ के कसीमें देनसमस्त्रे अक करना एकनात्र हन्द्रकी ही पत्ने भी और **क्रीलोकी इंक्स राजनेवाले अस्त्राम महाराजने देखा किलीको मही क्रोगीका भी आनेक समीर भरा**ण तरका पूर्व कुछ कालको अल्लान के कुछनी अन्य लेले हैं किए इन्हें के बेबल हैं उनके गाँध भागों। जाते भागों पीडिल हो नेदनबंगों: बेल्याचा, अगिर काम अर लेनेमें क्या करते हैं। इस स्तर्हा टेक्स अंक्रिके विकास कथा है, ताले । बाही अध्यय सीच चालक लेकिने जो एका पानी हुई,

### क्षका इरिश्चनुका जरित्र

अकास को पटा फिमोको हो। क नक्नेंग्री अभारामुख् नहीं हुई और 'कुरादियाँ । अस्य कारत है? क्रमी अपने में को हो 💝 🗢 🖜 सरकारको अन्य देशो रही हो। एक दिन महासम्ब शब्द हरियम्ब बंग्यनमें जिल्लाम खेलके पन के कहाँ। शिकारक भीके लेवत हुए उन्होंने कार्याए कुछ। िल्लंको क्यारवाको स्वीत वे 🕸 हो में 📧 **स्वा**ओ, कारजो अन्यने फिराहका कील छो। दिया और का सिरमीको अध्य करके कहा। बाते । मन हरी की और है। ऐसा क्याबीटवाला पुरस्त है को और भागनकालाने भी देशा अञ्चल करना है 🗥 को सहस्रात विक्रमीक रोनेके अध्यक्त और महार नार्य एक राज्य द्रानी और कर दियं उसी क्षेत्रमें प्राणेक to the contract of the same **अ**क्षराज एक प्रकार सामने अन्य- ने **म**हारि विश्वमित्र यह राज्यमें हैं और अनुसर हरास्थाना **भाक्षम लेका उत्तम जानन पालन करते हुए त**र भक्तीब बिधाओं का साधन करने हैं। की पहल इसे 🔞 🥍 ১৯ জনত জিলাৰ কথে ৩০ জনোলাৰ 🕶 🕶 प्रकारके स्थीतः एथेस विकार उनक आविश्वेष केल हो स्वर समान का धीर्मिक

करी करने हैं---पहलेकी जल है, जिल्लामुन जनने अनेकरों की रहा है ? जल और उकक इतिकार, कामले जॉकक एक महावि स्टाप के वे कहे 💌 अदीश मुद्रा राज्यके क्रमॉस्टान मही पूर्य आक्र विकेश, क्याध्यसके पालक, सुन्दर कीर्तिसे एक और ऐसे क्यों है जो की पर पहुंच्या सन्दर्भ और पुत्र प्रकारमें की भे उनके उन नव नहीं दिशाओं तरे बेटनेन्यमन करनेनाने साथों में सन्तर्भनों िक्स विकासी अल्लास्थ करने द स्टोन्सासी विकासी प्रचेता

राज्यको प्रदेश साथ साम्या उत्तरको विश्वासिक। न्मीय पन, चीर्ज और तमस्त्राके भद्दे अन्त्रत वर्ती क्रायित हो ३३ इनके कार्य क्रोधका ३ ५ है । रहेते हैं। जोई भी रही ऐसी नहीं किया यहाँ भी। क्षी है सम्बद्ध विद्याएँ, को स्विकोंके स्टार्स है रही। लो । भर्ग बीक्क्क्स्थाको <u>जल किथे किया ही भी धर्माभर</u>थी अन्तर्भन हो नहीं का<del>र्य कार्य</del> देशे विद्यान्ति याल उद्ये ∉३ एट क्य क्याने जिल्ला ०५ क ० − प्रमास किन और भट्टा— भवनन प्रमानेए भने भा क्राकेश्वरी आम केस अभगध न कार्ने नने जयने अनकी अपने लगे कुछ मुख राजाको अध्यक्ती।

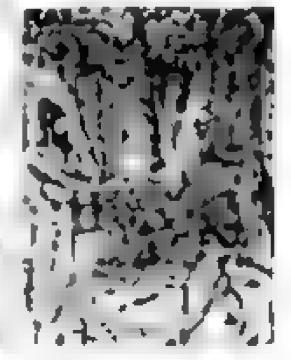

ray or all the state of

साम यद करना प्रश्निक

भीकिता का हो गयी हो, ऐसा अन्य क्यूकांको को 🐃 १००० वृत्र कर १० है था उर्जा लाई क्षण हेता काहिके क्यानेश क्रांतिकीको १का कामी अधुत्य में कर<sup>का</sup> एक गैका कार वर्तना महोत्र को प्राप्तक कर कर होई व का स्थित का स्थापन । जान के अन्य कार्यक । इस व्यक्ति । इस वर्ग

Beginne dem alle ter fill det titte. Private in in and the second of the property of the second of the second

इन्हें इंडिंग के का अपने हैं जो है। जे के हैं মান বিভাগ হাজা ৰাখি। পৰি মান বাংল 医网络甲基丙烯烷基酚酚甲基 triplings may then to you have काल कि प्यानेसकि या आर्थ पूजी पूजी पूज है है। the title that the months performed the 有精 精 TS TO TO A P TO A STEEL ने इस्तर रूपने भागे का नुसे देखे Barrier of the State of the State of the According to the state of रण है अपने ४४ 

process of the property of the state of the

न क्षेत्र रूप सम्बद्धी ।

The at his me want to seem my a medie and of the profit and the

ক<sub>ন</sub> বিভাগুৰ ভাষেত্ৰ । সুক্তিবাৰ কৰা না কৰিছ কি বিভাগুৰ मैं हो और mash—विकास क्ष्म देश कर पुष्क की है उस्से समय अन्य को भी देखांकी मानिक विकास एक मार्ग्य क्षाप्त के किया हो गये। विशे आपने उस पृथ्वीन राज्य होगेस्ट लो भारत हो। कमा है।

हो अन्तर्भ कहा । यह अञ्चलकारियाण विकासी । विद्यालका सामी । सामतः । विदे । तसी । हर

क्रमान्त्रम् व्यक्ति । व्यक्तिका एवं प्राप्त करावा । ए वे विकास १० पूर्व । ४ व्यक्ति विकास व्यक्ति भागिक अंक्रिक प्रमुख्य में के में का में के प्रमुख्य करें। अपने अंक्ष्र के का अवस्था है है । का अर्थ की स्थान and with I have proper to the



ही की उन्नवारों है ही जिया. अब तर की बाक के तीन क्लंट ही शेष क्लं हैं।

handrak me unt if gut ich nime क्षिक्षा को देने हाँ अक्षेत्र विकास अवस्थित कार देनेको प्रांतज्ञ करके और 🕒 1 🐠 🐴 কট সুটিলৈ-স্বাহ্মী গ্ৰাহণ কৰিব। কট কৰ क है। सकत्! समझक कार्ये नामगोले जिअनेसे सर्वात हो, जस बहाओं इनके हो शीक्षण 医乳腺性 化二氯苯二甲基磺胺 医多原体 दिनेको भोजना कर देनेकर आसम्य देना ऋतिये। अन्तरिकारि ६८ काम और एक सरीव देखे

इक्ट कोरो- नगाए इस समय है। नाम कृत में पूर्व है। स्टब्स्ट्रेंबर, प्रकार केंद्रक

·原 便 (

लामाने देशभाव निर्मे पर देश । १५०० मधार पर्देशी अंद्राप्ती राज्य ALC: NO

क्रिक्टोर के का कार्य अने कार्य अन्ति प्राप्ति अन्य कर्ता हात्वन व्यक्ति व्यक्ति हात्वन व्या व्यक्ति हात्वन व्यक्ति हात्वन व्यक्ति हात्वन व्य

क्ष<sup>े</sup> क्षा को क्षेत्र कुल्का स्थापित क्षा क्षेत्र के लेक्ट को अपने क्षा है। ब्रमुख्ये हे के ते दिया है कि अस्तिवारी सेन्द्रस्था ।

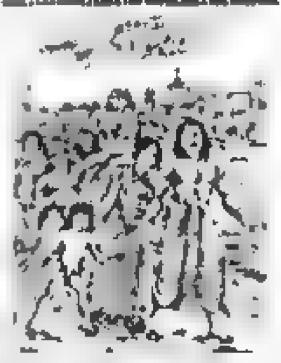

WE ARE WE WAR AND ME T 4 20 42 44 44 4 75 44 46 fate op and May Bro LA REFERENCE to real or of or a week tool to लेका जान करें है। यह 1में समान है उन अंगल राज्यक प्रतिवास साम त्रीयन सम्पानी है। हर लाग प्रतिक क्षेत्री है करने साथ उप है की ार्थ एक हो हो। प्रतिकृति सामित अनुसार मुक्क न एक सामि किया के राज्य का अन्य कारण के के कारण के की स्थान और की राज्य का स्थान कारण कुलाक पीर से सी प्रकार का गाँँ हैं। निकार कर । वेर्ति । अन्य कियार गी अनुस् सामाने प्रसाद हैं। कर कर गाँँ पूर्व का आग पर्द हो - इंक्टर को शहर को असम कर कर कार का उन्हें कर हुन में इंकटर के

अवन सहिते. वर्षों कम भी सहिते। जहाँ आप हैं नहः सुखा है। जहाँ आप हैं कहीं बच्चा है औ। जहाँ हमारे सकाराज आप हैं भेटी इसरे लिये

कुरवारिशोंकी वे नहीं तुनकर एका शिक्षक क्रोक्षभव की करना दक्ष करने के दिल्ले हो कार्नी इस कनम करत गढ़े किल्डॉनकर देखा. राजाका निका कुरवारिकोंक व करने कालात हो उद्धा है

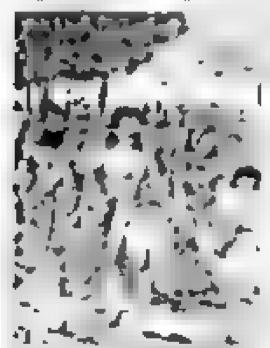

तम से प्रचले जब अर बहुँचे और रोब तमा अमर्गने असीं काडकर ओले अरं सू तो बज़ दक्तमारी सुन्ना और क्यरपून मार्त करनेदात्म हैं शिकार है बूझे, को मुझे तक्य देखा किर कम जावस से सीना प्राप्तमा हैं।" विश्वानेत्रमान कर कड़ोर बचन मुनकर सन्तर कींच रहे और कामा है, जातर हैं कहका उसकी बन्तोका हाथ पकड़का लीको हुए शोडकपूनेक बल राजा अपनी क्लीको खीन रहे के कह सुन्दारी हम क चलनेके परिवास स्वाहत स्वत्ने पीटपर

हरको अहार किया : च १० ४० ४० १० साहे नेक गरम्यान हरिक्षा ह पूर्णको अन्त्र हरका केनल बना हो कह सके, भनन्त् नाता हूँ उनके महासे और कोई बात नहीं निकल सकी इस समय परम ह्यालु औन मिक्नेडेन अभारामें इस समय कही लगे— और पार किश्रामित तो बहुद पार्च हैं च बादे किया नोकडेंसे आवना उसने बहुबारिकोंसे केन इस महाराजको समर्थ नावको नीचे बहुबारिका है।

विकादियों भी कह बना कुल्या विभागितियों बड़ा शेव पुड़ा ठाविन उन सबका आप दर्त हुए कर पूज कम संत्र बनुष्य हो आओ। किस बढ़ा महुष्य होनेक को कुन्हों कोई सब्बा का कुन्द होनेक को कुन्हों कोई सब्बा का मुख्य किसाह भी नहीं करोगे। कुन्हों बनमें किस्तुके होंसे हेंच्यां और हेंच भी वहीं होना बुध पुन किस को धर्म कुछ इंक्स हेंक्सको क्रम कर सोगे किसकाल म निर्मादेन अपने अंश्रम कुरुवित्रों के असी अवसी हुए में ही ही प्रतिके प्रभिन्ने उस्ता की किसाम की है। कहामुकि किसामित्रके शावसे ही उनका विश्वास नहीं प्रभा की साम का मुख्या की साम कुछ से साम की है।

विकित कोटक असालोगीने बानतः की प्रश्निक बारामी ने आही बार्स मानानी आब मुझे हरिक्षणानी अंद बादा भूगरेक लिये बाद्ध क्याहरूत ही रहा है बाहां, का महारमार्थ स्ट्रुस नक्ष कहा अवस्था । वज बाद्धियो । कथा ४-६ इस दुःखाक अनुस्त्र हो उनेह हरू भी कभी प्राप्त हुआ ?

चौक्रमेन कहा — जिनामित्रकर बात मुन्तक राजा दःखी हो भी दोंग आं अर्थ अनक शहरे नहीं से पुत्रको गोंद लिये राजी श्रेच्या चल हरों भी दिल्य आरःश्लीपुरोके पास गर्हे कमर जन्म विकार किया कि सह नहशो सनुष्टको भोगन भूमि

अक्षाल गणना। यदि आपन्ती और आह संया ला। मक्ते हों की अनुके देन्त्र भी अनुन देखिन

विश्वविक चेलं-- राजर्थ । जाव एक मास ्रार्ट हो सक्त वर्षित अस्तरको अन्तरी मालकः 💎 • को नुद्रो एकभ्य नक्षके निये दक्षिण रोखिये। अधिकारणे कहा वालेशन आश्री उत्तर हो। पहांचा परा हो रहा है। इसमें अग्राध दिन शेव है । इसमें स्थानतक और प्रशीक्ष की फिले अब 🗸 💌 देश करी शोधी

frequency and warm is the off with में किए आकेला. बाँट आज मुझे लॉसबा के होंगे मा है हुन्हें साथ है हुँका।

को केल्का विश्वासय करो गर्द कर सकत राज्य एक जिल्लाने कर्त कि कहती वर्तकार की हुई है र्दायुक्ता में इन्हें दिश्य क्रमत हूँ अब में अपने a se o presidente

way of and the first through the property of the THE PROPERTY AND ADDRESS OF



अक्षपण और एक राजसूक वजवा, अनुहान करके, भी एक ही बार असन्य केलनेके बसरण स्वर्गते नित नके के बाह्यराज हिन्दुको क्वाचा द्वार हो। कुटकर रोपे करते.

हरिक्रम मेले क्ल्सिक यह समाव 📧 अभीर जो कुछ कहात साहती थी, उसे पायन समयः कतो।

त्वनीचे काहर अहाधन पहासे कावर अस्म **ाँ चुका है। जेह पुरुष रहाँ स्टेजहका करा प्**र एँ बनलाते हैं। कर कहा अध्याने जिल क्**मा** है। SN: भुआको क्रेसकर बाह्यनको दक्षिक चका

**46** व) भी का एक बचन अनका राजा हरिक्रक. भ 🐡 हो गर्न फिर होसम् आनेक वे अस्पता

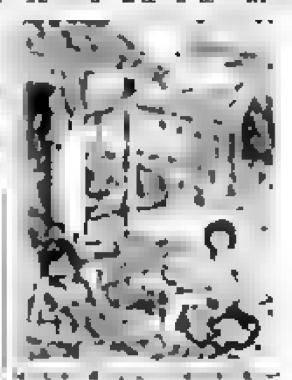

 राज्यों बात के जो तम बुलुरों होकर भी ये यहाँ मृद्धित बंशामें यह के इनगा FFR TT PA TT , TT #



পুলার ক্ষেত্র পান্ধ কর বার কার্য সংক্রম ক্ষ্মিক বার

through an own than the

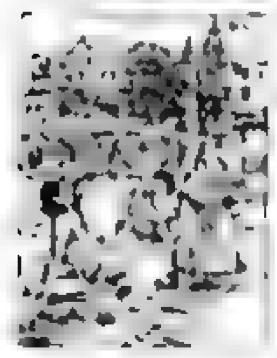

manufactured and the property of the same and the same an

ेस को कर का सकता कर के से अप के देव देव का से पूर्व के लागे का में का मन्द्र को ने स्वापन का से का मन्द्र के स्वापन की जो स्वापन का पर की से का पर्य की का कि उर्व का पित के लिए पर्य की का के उर्व का पित के लिए पर्य की का का उर्व का प्रत्य की से प्रत्य का मुख्य द्वित्रकारण ! क्या जू इस्तेकों की प्रत्ये अनुक्रम द्वित्रकारण ! क्या जू इस्तेकों की प्रत्ये अनुक्रम द्वित्रकारण ! क्या जू इस्तेकों की प्रत्ये अनुक्रम द्वित्रका भागता है ? स्वीद ऐसी पहल है तो की महाम् बस्तकों देखा अपनी अस्तिनीय को हुई त्यास्थाल, निर्माण कालाव्यक, जा प्रथानका तथा विश्व कु स्वाध्यक्त का सन्द्र हुने रिकालों हैं।"

अमेश्रास्त्री सहार कारण कुछ भारत और प्रतिका क्षेत्रिको और में प्रतिका कुँवा कुछ समय यहाँ हैं जेसे बस्ती और पुत्र विका भुके हैं।

विश्वाधिको कहा: संक्षेत्र । दिल्ला जीमा भार लेख है इसने ही सम्बन्धक बुझे क्रांक्षि करते हैं सह, इसके उत्तरमें हुम्में कुक क्रश्नकों आकरतकता नहीं है

तमा इपिश्वन्यसे इस तमा निर्देशकावृत्ते निहुत क्यार अज्ञाकर और उस अवस्त्रे संस्कृत क्षेत्रकों भी हुए क्लिक्सिया तुर्वेश नक्षींसे जाल दिये उनके  Milet mentillen entilte antillen auginne. area an il क्षेत्र कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म है है। इस क्षेत्र की क्षेत्र के क्षेत्र कर्म कर्म कर्म क मिकिन किया त्यार क्षेत्र प्रेंड अस्ते अस्ताव उसे कहे

The Property of the Abstract THE PERSON OF A PARTY AND A PARTY PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY. well that the detail of the first \$500 NO. 10. नाम क्षेत्र प्राप्त कर क्षेत्र की निवास करते हैं है का कीए है है है है

网络阿拉拉斯 化二二甲烷甲二甲烷 मीर पराव संदूधा है अने रेक्ट्रान THE RESERVE A STATE 电传控制 医路径性 经现代证据



ा । इनके नरीमों कृतक रेशक की है। यह

्यसम्बर्गस्य विश्ववस्थ (दास्य पर भूग के भाग में अने का भी के ये जात है। है के

for the first of the second test and

The Print of A Mark of 大田 网络大仙科 医咽性 बुप्हें बहुत-साधन देनके लिए १००० हैं। mercy of the first देते । अहि हुम चलकाल में हाम आ 🕶 वनकर वसके फिला हुआ। ध्या मुक्त कर्व 🖘 🕶 🕈 ि सन्देह सुन्हें भार है दूँजा?

इरिक्रको कड़--वर्जी में अवस्था सस हैं, हु-लो हैं, भज़बीत हैं और विशेषण, आपका भवा 🕻 आन नुझफ कृता और। पाध्यालका स्त्रमक्ष भाग ही विस्तृतीय है। भूतिलेखा स्त्रेप भनके कदले में उन्हाका हो सब कार्य करनेवाला आर्थक अनीम एक्सेन्क्स्स ३५० आयाचे इच्छाके सन्धार चलनेकला ग्रास सकार रहेक

विश्वासिक कोलो—भारे हुन भेरे एक हां की ा एक अल्प समर्थनुद्रा जेवल, हुन्हें विभिक्षानी दे दिया अन्य यूथ इत्रतंत दास हो गाउँ

र ३ म् अस्ति व्यक्ति स्टब्स् बहुद हराब हुआ। बरेली निकामिक्रको धन देखा।



किन्सु करते थे। अपना स**भस्य कि**न 🕶 🥫 आपन गका नतुत व्यक्तुल रहते में 🖐छ। **बालके साद राज इतिश्रमः अ**एटालके असमें। भेक्त कारण जनशा**धकदम्य मुर्जेनः स**भ**् ७**कर्गः) संप्रक **करनेक कानने नियुक्त हुए** भाण्यालने हर्न्ड असः अप दे हो कि 👚 💌 🐃

🔫 अस्टेस सका क्षक्रियेक्नीके नहिल उपात्रता भूगिने 🖷 🖛

mat. o . 2. 49 . 1 9 11 1 1 1 क्रक होता जा वर्ती ऐक को सिंधारिने अस्ते 📖 भी जार्रकोर मर्बेकी कोलांडको भड़की बड़ी भी सार रमशान दुनन्धम व्याह और अस्त्रान भ्रमसे आकादित या तलमें विश्वत, मृत जंगाल श्राकर्ता और सभ रहा करने भे निद्धी और

तरमन्त्र राज्य होर्गकृष्ट् क्रान्टम्से यह इन्ह्यमन भूमि अञ्ची ही प्रश्नासक अस्ति क्रोह्मक लापूर्ण रहती और 'हा धुने हा मिले

रीन्सूल बातक गेहिनासको हु.कार्य का हो कही होंगी और उस सम्बंधित आहारून कि गान धन कुमाना हम होगोंको

श्रृद्धानी किल्लार भेरा समय करती होगी। उसे इस कालका कहा न होग्डा कि में बारक्कनों और भू अधिक अन देखत उत्त्यना अभूका संस्काने 🖚 व्यक्तित कार रहा हुँ शक्तका 🖚

भुद्धवीका त्यात. यहाँ और पुत्रका विकास सम्बद्धाः अञ्जूषे नामकालकाका गाहिन *वक्ते ।* <del>वह</del>े एक के बाद एक दुलको के औं गरम्पर चला अपनी है।

इतिहिन अपने द्विय मूत्र तथा अनकल प्रशासन



महिल्ला कर बार । या अल्या का बाला का विभाग क्षेत्र में स्थानिक विद्या कि लाग की स

 मेर के गोंकों से गो धना- प्रत्यास्त्रण । इस पूर्णण क्यों के प्र en Water House 医化性性 門 医皮肤细胞炎 一大维大性 建化物 经产品 经产品 医细胞性病 经现代的 A thing of a second real of अर को है। है हुए कर से रूप सार प्रदेश का कर की संगीत हैंसे पूर्ण का प्रशिक्त

रावाच्या व्यवस्था का केल्पी हैं कियाचा का नामकाल के किया वर्षण की स्वाप्त की उन्हें िकार र प्रकार के उसके हैं कि अब एक राज ने उसे नदी विकाद है से संवर्ष क्षा कर किया का और अन्य कुरू तक व्यव के अपनी का है जब करना हरू कि प्रश्न के प्रश्नामध्ये करकारण चर्चा कियाँ उन्हरूक कृत्यम् क्षामध्ये हुव्यं पर विस्तृ करते के उपयोग के की किया को महिना मुख्यान के करता है कि की क्षेत्र के कार्य की म हिला के प्रयाद का भारता कर राज्यों की प्रवाद के दिला। उन्होंने वालाओं को ऐसे हैं है हम उस र रूपको अस्ता क्षाप्रकृत प्राप्त नाम से इसे का प्राप्त अभी नेम्बर भने के उनके र जार और रूप हरून अन्य प्रत्या करा वार्य अने अनेन कारण हो। ... अन्य पूर्व नेवियन क्षेत्र का रेश है। सीवे अने च्याच्या सम्बद्ध मृत्यो अस्त्रा र अग्र राज्य रहे । प्रशास क्षाप्त अस्त्र प्रशास का वास व अस्त्र अस्त्र और स्रो भार सहा 🗕 सहस्र । भारती भारताल है। 🐃 अने हिंग सहस्र रहे पूर्ण भारता हुनी हैं से र

क अनुसरक अन्य कार्य कार्य के प्राप्त के अनुसर्व का अनुसर्व के अनुसर्व कार्य कार्य **कि साम**ा रूपाने रूपा को हैंद्र महरूपा का हो तथा तथा व्यक्त व्यक्त का अन्य का का है। अने के पान जा नहीं पहला है। अने का दूर्व की पत्र है जिसका करी है जा है। करते पूर्व के देश र नेवाकर के इस्तार की पूर्व पत्र का का कार्य कर की में की है। अर HARD TO BELLETA THE AMERICAN MARKET AND THE THE THE THE किन्द्र बन्ध की भी एक दुख्या की विकास 

ार्ग करणा अस्ति है। पर नगा पुरियों के वें ...... अ वें के तब स्थान के प्राप्त कर से में स्थान सह हर्त्या के नर्ग करणे भी कारण है जा हर का उस कर ही झंखने करने अने नर्ग कर् अपक्षक प्रकार के प्रकार का ती का स्थाद के किया है कि अपने स्थापन विकास कि र का कर पुर कार कर्य हो। जीवनके अध्यानमंत्री की कर नहीं के पुत्र के र में करते a treated that is made by the fact that the age of the property of the property of का तथा पान पहिला हो। तहीं को पानि को पान अस्तान स्वीति का तिकारों नेतानी कर मार्गण करण प्राप्त प्रदेश के प्रवास के हैं। एक विकास की प्राप्त की विकास की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त की प कर है। प्रकृतन प्रदेश के एक एक प्रकृति के अपने अपने अपने अपने के प्रवृत्ति के प्रवृत्ति के प्रवृत्ति के प्रवृति मृत्या अपने क्षात्र अपने अपने क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र अपने प्रतिक प्रकृति ।

the first from the party and the at the larger to the last of the property of the first and engine the first and the term of the first de mireria de la grança de la compania de marcina de maternacia que maternacia de mate

क वल और हदमकी आमना देनेवाले के किन्तु, मुक्त जैसे हुए फिलाने तुन्हें एक स्वधारण कानुकी भौति केंच आला हाला हुदैवन्द्रमें कृत मानेने प्रवासकों कार्यक और केंच्याने कृते की क्लाम एक्यकों अन्यक्त करकों अब मेरे पुत्रकों की कार कामा देवन्द्रमें सर्वाचे कहे बुए अपने हुतके पुत्रा क्रकलकों देशसे हुए के में इस समय दक्षों के प्रवास दिनकों के स्वस्ता

अभैनु बहाते क्षेत्र महत्त्वम्यतं चौ कह्या राजाने बानकको उज्जन्तः असीशं सन्त सिक स्नोर मुन्कोसे निशेष्ट संस्य कुल्कीक निर्माण

इस समय गानी इस प्रकार कोली — थे सा नहीं पर लेड़ जान गड़ हैं के बल स्वर के इस ली मह बाद हो एसी है इस में तिनक भी सन्देड़ कहाँ कि वे जिह्नकारों के इस मस्य क्लोबको अक्कावित जरने थाने बन्हरूप बहाराओं ह विकास ही हैं कि जु वे कहा कि इस समय इस हमान में के के अस नहीं है ?

अन्य भीरका एक जीवस्त्रकी भागसार निर्दे हुए। क्रिक्सो देखने स्तरी अस्ति और इत्र देशींकी जिन्हारी फेडिक, व्हिटेनर एवं दोन हुई सनी जब मिन्निकी द्वारामा निर्देशिया ४५२ गाँउ मी, द्वार समान अमकी दक्षि अपने स्वासीके कहा एएकवर पर्छ। जो बहुत ही ऑफ्ट इसे चायकलके बसन करने भौगम भा यह देखने ही कह मंद्रीय होकर किए पद्मी फिर और भीरे जब चेल एका सांबद्ध बाजीमें कक्षणे स्ट्रमी अहे देश तमे बेन्द्रामध क्षणाय कर्तान्त्रमात्र हा महाराजको खाण्डासको इकाको प्रार्थित दिवस तुने इनके क्लिका नास स्वातीका लाग और स्त्री प्राक्त विशेष कामक को उन्हें कहाँ को हा। आधार प्रार्थ हाराने का व्यास क्रमा दिवा । हा एकम् १ आज में आयके नाम कर्य क्राल, जीवर और व्यापन-क्र⊯ भी नहीं देगको। **पद्ध विकासका केला किस्तेन पान है। एवंकास**र्म hayeke अपूर्ण अपूर्ण कार्य कार्यान्य कार्यान्य की 🔭 🖹 \$35] (14 **10**4 104 104 12

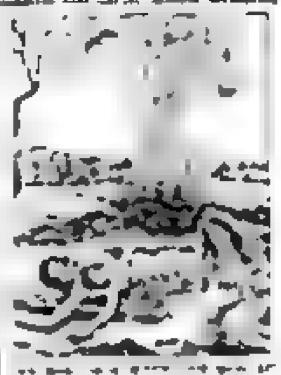

ये. में ही महाराम जब दु खाते पंतित हो इस अपनिय स्पक्षमध्मियं विकास है, जहाँ को मेडियां से पटे किसो हो गियुंकि भड़े जार्थ और किसो पड़े हैं बार्ड मुक्तकोंकी सामने कहीं कर गतकार प्रकाश सूखे बोनोंने कह रही हैं किसामी तक, मेंगां अध्यानी बाँडुमी और मन्मके बेरके नहींकी भक्तका बहुत कह नहीं हैं क्लीने पूजी और गोटज़ीके अध्यान तह शुक्का और लोगे क्ली अस्त नहें हैं किसाके पहेंचे बहाँकी करी दिलाहें केली दिक्कारी केली हैं।

भी कहात्रक महत्त्व में सैक्स महत्त्वास हरि शक्ते भवादों लग नवी तथा वका दर्श लेकाड़ों इकारके श्रीकसं अस्त्रकण हो आसंक्राजीमें कियान करने सार्ते— राजन वक्त स्वास है क्षाजान ने महाभागी आप इसे जैसा समझते हों बतानाने भेरा मन अनेब होता का रहा है

रानीकी यह बाब भूभकर महाराज हरिअन्दर्भ राज्य और जो और एड्डबर्गाये अपनेको सहस्रकान राह्य होनेकी सारी कथा यह सुख्यों जब

भगवानिको सम्ब काली । वै अध्या देशा हैं, हुन करन का तक्रमनेः का असी मानो सुने।"मैं समयनी हैं" १०० इक अधिकारों आकर नामें उस कक्षाणका। या दुनों का बाका 🗝 अलाई हुला है। 4 24 5 37 5 4 or wife of little or

the design of any day of the party. तुन्तारी इच्छा इर, हैस्ट ही करी । एदशका यक्तो चित्र क्यांश्रद उद्देश्य द्वाप्त अन्तर क्यांत्र कृत्या और अधनी प्रताके जाय हात्र जोडकेश संगर्भ इका अन्तरका नातक। अंहिन्दिका अनक विश्व मो इदक्तमी नुवार्थ जिल्हा कम है तथा विनका माधुर्वेण, भूरेश्वर, काव्दि-अक्टरिश, ४६० वृष्ट्य, मैनास्यः स्वं सुप अर्थि सपोने जिस्ता 🧸 🗷 And the Part State of the Part अहं आहेंद शम्मूर्ण केवल अमंको अगुझ बनाकः कुछ बढ़ी अभ्ये और इस प्रकार केने "राजन" इक्सी कह शाहे, सुम्हादे भन्तको भारतेक सम्बद्धे Taca नहीं उपस्थित हुए हैं। वे स्कलान् विज्ञानी per it of the billion in the bill

young of a Property



क्ष्म क्ष्म के के क्ष्म के क्

प्रतिक्षत्रके काह्य—१०००वा में अनुने स्थानी कारशालकी त्रकत लिये विकालक करके व्यवके उद्धार पाने विकाल देवलोकाको नहीं करा कर्मुंगा

 श्री क्रीलें क्रिया गुल्कों प्रथ गुल्कों स्कटकों स्थानका क्रिया क्रिया

इन्द्रने कहा — इतिकार । इंक्सेके अध्यक्त बहुक विका क्यापसम्बद्ध सिन्दै प्रार्थना करते हैं केवल पुष्पक्षान बहुक्तिकी प्राप्त कीनेकाले उस धानको कर्म

THE PART OF THE RESIDENCE OF THE RESIDEN

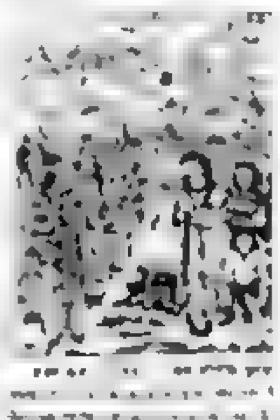

phone on a resident of the con-

उनका समान अधिकार हो 🚰

इन्द्रको **व**र्ष क्षत्र सुनक्षः व्यासन्त्र हरिष्ठाडाकी **सा**र्ष हर्गः। क्यागेलोकको सल वं पग- गापा एक विधानसे यह कथी नरवर्धे नहीं पद्धा

Prior color terral cours and the feet residence of countries of ten indice out the base of countries and form दूसरे विपन्नको ना पर्धुचने से विपानीके सहित "ऐसा हो शोगा" में कहकर विश्ववस्पति हुन्द्र, यह अनुषय ऐसमें पावस महापन्न स्पेश्वस धम और परिश्वन्दर विकासित सर हो अन बनुत बहुत प्रस्क हुए। स्वर्गमें परिश्वे जारू। बाले प्रमुख हुए। लोगायर अनुबह रखनवाले देवेन्द्रन सुन्दर विभागीये। जो पन्कोदोसं सुन्नीधित था. कामलोकको भूतलाक करा ८१ विकासका जाँचा महाराज हरि*सा*ह विराजपाल हुए। उच्छी वह नौंध दिया। फिर सार्से वर्षों और आधर्मीस कुछ। समृद्धि दंखकर यह सहस्थीकी उन्हें का समितने अभोध्या नगरमें प्रवेश करके राच हरिश्चन्द्रके देत्याचार्य महाभाग मुक्कने इस प्रकार कानका मर्माच ही वेबाएव इन्होंने कहा। प्रजाननी, द्वार क्षा कलोगा र किला— अही र क्षणका कैसी पाहालक क्षीय आधि अक्षेत्री । वर्षके प्रयासने पुन यक क्षेत्रोंन्ये 🏗 दानका किलगा बहान् फल है जिससे । अन्वत्त हुर्लभ अवर्गलोक प्राप्त हुआ है।" 💎 और उन्हर्मकर्ता

प्रसन्ताक लिये ५६ क्ष्यरमा निवार्तकाचे राजकुमार - प्रतीयक क्यूने हैं-- की किसे क्या प्रीक्षाद्याः रोहित।शको परम रक्षणीय अधीरमापुरीये ला यह सारा चींक मैंने आपमे बजीव किया दु। क्यें **नहीं राज्य सिंहासम्बर क्रांपिणिक कर दिया । यहा हुउन जो प्रमृत हमका शत्रण करता है। वह**ा हैचबाओं भूदेरकों और सिद्धोंने साथ ग्रेडिनाइक्स पहान गुरु एका है। इसके प्रकार पुनर्गीको श्च्याधिकेक क के **राजा**र्क्टर सर्गा अन्य पून. मुखाबीको क्षूज, स्वीको शुक्का रखनेकारीको तान्यक कहुत प्रसन्न हुए। असके कह भाकि एक 🚓 औं और कन्यको कामभावानेका राज्यकी प्रति। रहर अपने पुत्र, भूत्य और रिक्रफेंसहित होशों है उसके महामार्थ किया हानों है और

AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

#### <sup>र</sup> श्रीतिकारः जनस्य

देवगात अमस्तुभा कारूने नीताहरकोध में । प्रमानताहनुस्ते यस् एक असेनि क्रान्तभासना । मन्ध्राकृतपुरमानसः । योजनामन्द्रे जनाः विर्धान सम्पर्धद्वारमञ्जूषा याज्याच्यः निष्यः॥। **बर्**कारका मुलेबंकी १७४१ स्त्रीच्य-१७३। क्**ल्योंपर्यं**क्रका भेरतक स्त्रुवादेगम् ॥ भवन अंदर्कन्यभाष्ट्रमें स्थान संस्तान कि राष्ट्री काला देखान्त्रक हैं ने सह भीति है क्षेत्रिया करते प्रचा कार्यन भी दर तथी ४ और वास्त्याध्य करने वास्त्रि है उस्तार

#### क्रिक रामा वे

सहीत प्रमान्त्रभागि जेवा विकास वे एएक । यह प्रमुख्यान्य स्व ५०० राज्यांस्वान्य स्वीतः इंग्रेशक ज्यान

ज्ञान भु≱त नुषो सक्त अभायेज करू जिनला प्रकार पानासके जल केंद्री पार्शीन कथा तः वेदां प्रथमित सरा एकमयोग्नः राजार्जुन् न संस्थर्य ताः है म्यर्गीयमतना ॥ करमाद् अस्ताम देवार क्षेत्रेक्टरेस यू हिस्स् । अत्यहरू ये जाव माधारयं अध्यहरू यः॥

### Note that the property is the state of the state of

विधिनितं कृष्ण — जेक अस्तिको । आँकरतेको करपांच स्ति एक कर्न कर्न होते हैं । इस विकासी पुले स्वर हें अरे प्रश्नके अनुसार आकर्तार इसका सम्प्रधान करों और किस प्रकार गर्धमें जीका के स्वत्रको उद्धर्म निवास करता है । कि सम्बद्धित प्रकार गर्धमें जीका के स्वत्रको उद्धर्म निवास करता है । कि सम्बद्धित होता है । कि स्वत्रको हिस सम्बद्धित है । कि स्वत्रका कर किस अध्याप कर्म है । कि स्वत्रको है । स्वत्रका कर्म है । स्वत्रका कर्म है । स्वत्रका कर्म है । स्वत्रका क्षेत्रको है । स्वत्रका प्रकार क्षेत्रको किस स्वत्रको है । स्वत्रको क्षेत्रको क्षेत्रको है । स्वत्रको स्वत्रको है । स्वत्रको स्वत्रको स्वत्रको है । स्वत्रको स्वत

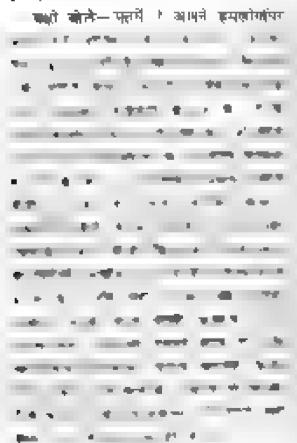

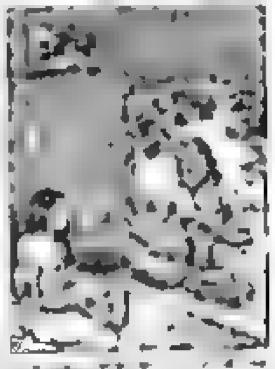

क्षा के संबद्ध के अपने हैं। इस के क्षेत्र के स्वाप्त कर की का पूर्व कर की

the statement of the same of

मन्त्रेरवाचे केंद्र के नाम प्रशास के पूर्व करता है जाता है है जो कार्य के अपने क्षेत्र के प्रशास करता I down thing the distance of the region which have the table of the first state. ages for a first transfer for the control of the Country State of the Country of क्षा कर्म कर्म करें हैं कर और कराया करने हैं। यह और 15 अवन पूर्व क्षेत्र हैं कि Box of the state of the first relative and the first spirit state of the first first state. Bangan of Angles and any companies of the feature and a

राष्ट्र अनुस्ता के के के कि कि कि पार्ट पार्ट कहा, जाना के का ले की साथ there is the device of a particular transfer and a second transfer मिन्नों किन और प्रवेद संपन्न हैं दुर्भ<sup>ता</sup> कि प्रांतन कर लोक्स कर सामान कर का क्षेत्र और की कुल्युकों क्षेत्रक कर कुल नेन्या है। तथा काल ( ) हरता तथा है वाल तथा काल । Dea काल मही, कर बीर कर रखा है कर रखान र के एक क अध्यादित है। terred कर बात के कहा तो है और कर्र हात होगा कि करने में सामा कर्य पूर्व का उन्हें कर । । इसके वीराम्बंद क्षेत्र Do beautiful this area and seas and managering and or into the first on the section of the street of the property and the second country of the section of क्षक्री कर करणा है। पर क्षणा देश करणा करणा किया गाँउ गाउँ पर करणा अर्थना the sale with the fig. respective arms three sales residently in the same days in there is not the contributed the same and the same and the contributed to the contribute of the contributed to the contribute of the contributed to the contributed t 医乳腺 化氯化物物 医水水溶液 医水水管 医水流性 经收益 医水溶液 医皮肤 医动物性 医红红 电 the graph of a few first and a few statements of the gland gate, whereas, Terminal aftern times of a new place of the same particles and the same of the मा प्रथमिक अमुनिवास अस्त न । इ. १ मा १ मा मा समाप्त प्रमुक्ताओं नामा करियामा क्षेत्र करिंग्या । या १ व वर्ष १ । अ. ४८ मनी प्रशासन याचा । या नार्षि कर्णा and many the first in the property with the last time in the first seems. district the freed officers against the large of their properties the review the fight field stated the completed that the designed it will be the first to the But on the table table that is the transfer of the table British and the analysis and the same and the same and the same of कि के का राज अपने विकास का का है का अपने अपने राजारिक के Markett granted as to the term of the first section of themselves

इद्धारके लिये यह कर्नेन्त्र कर स्थाधन इसका समाधान करूँका इतके भी सेलसे भी अध्यक्षी प्रस्टाताका सम्मन्द्र- करके में किसके। क्रमहे नक हो सकेंगार

महो कहरे हैं—स्त पुत्रकी करापर शहा **भारते हुए दिलाने असले बाही बाल कुछी जो** कालने अरबी शस्त्राने अञ्च ब्रह्म करनेके सन्दानमें

कुमी कारू मिनाओं जिस्त करता <sup>के</sup> र अ क्रमंत्रह अनुभाव किया है उसे पालकाता है क्रीचे वह सम्बद्धार प्रशत्ने तक क्रमहरूपस अबर है जिल्हा बारते रहनेवारा है, अभी निश्न नहीं रहता साथ असकी बाह्मसं में जनकार क्षा के अभिनेत्र का अपने के उत्तर कराय हैं। भरोरयं को गर्मी मा चित्र हैं। कर नाथ कराते ब्रेटिट होकर अब अन्यास करिय को जाता है। उस सरका किया हैभारके हो अधीत क्षत्रे अर्थनको अस्ति। बारका अमेस्थानीको निर्द्धार्थ कर १४ है 🖝 🖦 १ भारत राज्य कर ११औं तरि । या है औ धाने की का का जाना है। के की क निकारिक के अब जापतिकी अवस्थानें भी व्यक्ति पुरस्कात रक्तां 🐉 जिसने बहने व्यक्त. क्या किया है जह उस क्लार करवाँ उसको किया भी है और उसका मूख सूख काश है उसकी सीत सुक्रपूर्वक पुन्धुको प्राप्त होता 🗈 📦 🕬 📌 👚 इस्पर्गोको पूजामें सलाव कार्य, किस्सक्य किन्न कर लाग है जो उन्न, रंग और अवस्थामें पठ भी सम्बेताथ सानिस्क ४४३ और कामाहाल अवंशके समाव की कामा है। यह सर्वेत कान होते हैं, ऐसे पहलोको कुल्के अभव 🚥 🤫 🦠 होता हो आसमारी, कोधमे अथना ६४क करात और कारन अंगलके लिए की नियता है बर्बका स्थान नहीं करता जास्त्रीक । स्था त्रवस्थार कमरामके दर सीच की को प्राप्त

पहला कलेवाहर एक जॉक्य होता है. उसकी आपके इंडक्पें जो संस्था है उसे कहिये में पूजु भा सुराक्ष होती है। जिस्सी कर्जी करणत हान बहुँ। किया है। यह अनुष्यायिक मुल्लास्त्र उपस्थित होबंक्ट उनक्कि करून होना है एक्ट अस्थान न कानेवालॉंकां उस कवन मुख्या भारी कर भोजना पहला है। यो स्वाप काईके दिनींथ - 📲 क्राव करते हैं। वे श्रीतके क्राइको जात सेत है। भी भन्दन दाव करते हैं, वे बारधर किया पहें हैं क्या को फिरी भी जीवको उद्देश नहीं पहुँचाते, वे पुरस्कानको प्राथमाधिनी वेदनका अन्तरभा नहीं करते. सीह और अज्ञान के सजेनाले. न्द्रेर क्लाव भव**ारे गाम होते हैं। से व**ारक तीत केटनाअसेले केविंडत चोले असे हैं। की शुर्वी राजानी ब्रह्म बोलाने, क्हों बानोंका अथडेन नेट उपेन क्तिको निका करते हैं, वे तब तीन मुस्∉प्रस्क होका बाकको सार होते हैं

paddiname, coministrative in a state will be a state of

वेमें शोलीको बायका स्टब्स कारकोठ हर - व इस्थान इसोडी को सुद्ध रेलने असे हैं है बह प्रस्तुत कर है और रूपने पेटरे हुन्। was profit to payout the spirit मनव्य काँप उठका है और अला, भारत क्या एक्रोंका जाम लेकर आरंक्त निकाल स्थात 🖡 इस समय उपको नामी १४४ सम्मर्ग 🕬 क्तं रक्तक द्वार किया है। जिल भूरको ब्राह्मसे आती एक ही राज्य एक ही आकार सी वर वर्षिक विक्री हुन् क्रम्स-करणके द्वारा पहले अभदाग । यहती है। भवके यहे रोगीस्त सर्वि सुमने समती ही अंश्राद्ध र है नेक्स करने निवास करना करना । में सामाने हैं नहिन्दी हैं र में एन नहीं किया, हो श्रेमिओंक चारएमांक प्रेमन बाजा की आती है किए तह अत्यन्त बेटनारी भीडिन कहीं हालों तथा को आवितक को 😽 🕶 है 🖛 होक्ट प्रकार गरीनकों को स देश 🛊 और बाक्के क्याने कहाल पूजा वैसे ही दुवने शरीकरी भएका रक्ताकं राजेकं करूक वर्ती, अर्थकांकर क्रांस है

45th हह दक्षिण दिलाओं और लॉब के अके हैं। अवस्थि देवें बच्च विश्ववाद करने हैं, सही उस क्रम भागंकर कहीं हो भूता जमें होते हैं, कहीं कार्यर जाने समय उसे सामेक्ट्रे किएक है। आई-कोट फेले होते हैं कहीं बोकेको बिहियों बनी कहा और अजीवके भीतर देस समावें और कोशों हैं, अको श्राहकों जो में गड़ी हो में हैं और कवान बस्तकों को बलो में लोकता केना किया करी क्यांसी भूगंद क्रांनेके कारण कर धवा जाता है अक्षांस कर केल की करी कारी करती है अस्य न करते र जल पहरूर के कहाँ कहाते हो। एक वे वस्तुम् विकारि **इसे अगर माध्यमण** अवगक्ती संघट सिल्डली हैं जो अवहाँ सेक्टबर गुक्तके को कुछ क्यातं-चीतं **हैं, का** मुक्क **प्रोटक**ी महार्थ कर जातें अत्यक्त राम्य प्रत्यक्ष व स है। विवृद्ध है जन्द्र उन्हें भानवन्त्री कृष्टिक भी धनन कहीं क्षेत्र इतने तरते हैं कि उस उसने अनेकारण रामना चाहिये और भाई क्रम्य पूर्विपर अन्य करें र्व्यंत्र <sub>क</sub>रको निक्राभोधे असने सनता है। ऐसे सो उससे केंद्रको कह नहीं होता और यदि व पक्से क्यापनके कर इसे बसोटकर से जाते हैं। उनके विधित दान करें हो उसके मुरु चौवाओ वै इत भी बाक्ट करनेके करून जानक अनुकूर नाही होंगे हैं। प्रमुद्ध नाम दरी बाध लेकर अरू पहरे हैं। जिल्ह समय में होनामें असीटकर जाते हैं हो यह बारह विजेतिक अपने मरको ओर क्षे कते हैं लेकहीं नोबंदियाँ बुटकर इसके बेखना रहता है। उस क्यान मुर्लीया उसके इतीपती क्षेत्र क्षेत्रकर छात्रे लगाते हैं। क्ष्में दिनिया औ जल और मिन्छ विने कार्व हैं। अर्थेय ऐसे ही अवसा कार्यने प्रकर्णकारी चाला कर्योग्य का प्रपानीय करता है है 700 7

बेटना होती है। अधिक देगतक अनुमें भिनोंने यक उनको अक्टरी बढ़ो भवकर है। वे कुनन

कर्मा के क्षेत्र की है और क्षेत्राची करनी क्षाचार । यहते हैं उसके भाई बन्ध और दिस और बसकी

मन्दर्भ करता दिन चीतनेक बहात अभएरीकी च्ये क्लूक खाता. जुला, तस्य और सब−दान और स्वतिकार हो अन्य वालेकार सीव अन्ते कुल्लाका हात हैं. व उस अवंदर स्टाले साम सामने समयको नगरको देखता है को सदा है। कालों हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार कर अपने भी जाता। अध्ययक है। उस क्यारों पहींचनेका असे सुन्तु, हुआ पापनीदित जीन विकस होका नहह दिनोंने काल और अल्प्स आदिक विकों के हुए थ तर अक्षेत्र न प्रतास पहाँ कामा काला है। कामके सम्बन्धका काला है जो कामानार्विक बाहानुसाय हारोरके बाहाये व्यानेष्य और रहाये भी सामाय काले हैं और बाह्यब हारिए हाल-एक्स अस्यना बहुका अनुभव करता है, उसी इन्द्रार आँखें न्याने एक्से हैं। यहाँके करून करना भूग क्षेत्र और आहे अभिया भी उसे अस्थान भवज़र नदा निकरान विख्नतामी पहला है। देवां भीकीयां जातेके कारण की जाजबा करी हुना एउट काम प्रति कि के पिकार की कि इस बारत है। इस एक नाम्ये प्रतिक्री द्वार क्षेत्रिया है। जानी बुध में दिवस में हैं के एक सम्बर्ध भी उसे अपने कार्य - अपन - अपने मनदरस्य और वृत्तरेमी नास है। वेश्वनीय में बडे

राज क्यारक्य सरीय जारकारित विक्षेत्र १५३ वाल विकार क्रारकारिय जीव कारकारित है। केशाध्यक्षी जाभगानामञ्जूष्टीनाहर्ग व कर 🕒 साम्बन्ध्यो अ**श्रमेकार्म्यमः क**रामध्यकः स क्षेत्र का क्ष्मान्य । अस्त । अस्त वे अस्त स्थापन व्यक्त स्थापन विकास स्थापन विकास स्थापन विकास स्थापन विकास स क्षेत्रकाल १४ वे वे इंदरका स्व काल्यों जन्मुक्ते तथा वर्ष वीशांत्रकारिक पूर्विश afternation of the state of the a remote those transfer and

with the first country per year and men flyger a general and leave may be a first rather groups flow with a result of the first training of the first

> and the first to the section of the property which yet the ই স্বামী কৰে সভাৰ গাঁৱ সাই জানাই ট जानकारी गरक कारकी कारके हैं तका में जीति भौतिक रिष्ण आधुवर्णाने क्षुत्रीच्या हो सुन्तर विश्वासीया मैक्का काम नारते हैं। इसोंसे कुल्याका आनेका से इन्हाओं तथा अन्य पहलक्षिके ATTEMPT OF A SECURE WAS BUILDING हैं। करों क्यों के भाग कर होने हैं। सरक्तर कटिर रचार्यनेक शहर ने पुन्त कार्य आदि क्रमाने लांकोंमें कते हैं अपने लोगोर्न होस्वाली र्कतको "अवरोडभी बाहुन हैं। एक सामेरे कुल्काने के मक्षाल् को सुन्युलीकार्पे इतरका होता के बक असमी हरते । तसि है। इस असरोहकी व्यक्तिको अस भेनेतर पनुष्य किए पहलीको हो बॉबि अहीहरूहे। गतिकी जब होने हैं कहार्ग जोनको निक तकर मृत्यु होतो है. यह धन प्रकट्ट मेर्ट उक्को ाक शुरुतका उच्च रिक्य ५५% सीच मचीचे असता

The state of the same of the

### जो बाह्य जानका गामिक स्वाप्त अपनित प्राप्तिक प्राप्तिक प्राप्तिक प्राप्तिक प्राप्तिक प्राप्तिक प्राप्तिक प्राप्तिक

the state of मा कार्य है की कार्यन करने हैं कर उन्होंनी का पार करने हैं किससे करने AND AND AND A THE PARTY OF THE THE SHEET SHEET WITH A COLUMN AND ADDRESS OF THE PARTY. The left till the fift of the first that with with a good had been able. The series in the state of the first parties and the series of the serie with a control of the control of the control of the same the total and species of the second flow that had not who are not been 1 here a new Horself and a second कर करें हैं के की लगा के मार्ग के रहते पर्क के हैं की की की A AR OF FRENCH TO THE ARM STORES OF THE ARMS The one of the electric street of the last water of the plant of the The filtrate are now properties on a many begands only state ान होते कर के उनके काल तेना पात का अन्य का अन्य के पात के तिया अन्य के · 1987年 · 1987年 · 1987年 · 1988 · 1988 · 1988 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1980 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1980 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1989 · 1980 · 1989 · 1980 · 1980 · 1980 · 1980 · 1980 · 1980 · 1980 · 198 The office of the same that the same and the same of the same to define the grant of the property of the pro of the first property of the first terminal and the first terminal and प्राप्ति प्रकार की जोने अन्तर को है है है है है है जो किए के कर को प्रकार असे के बहुत है। They I a make the bar buy on the track that I will be में को को रहते हैं को रहते हैं है जो कि को स्वीती है की है है है है है है है the train as but a print to be at all had been the first and I while the man in the first the first again of a therit. है है। में का बहुत है, जह रहें के किया है कर है कर है कर है। का को अनुसर को है। यह ने पूर्ण के अनीह को अनीह होते के हैं। है अनीह and the state of the contract of the contract

· 医乳腺性 医乳腺性 医乳腺性 医乳腺性 医乳腺性 医乳腺性 医乳腺性皮肤炎 医腺 सहार केंद्र कर जा है का पान होते. अपने के बाह्य का कार्य पर करते से हैं के when would restrict the second part of the second a the figure of the property of the party of 

भन्में इस स्वाधवी विका अनी करने हैं कि
पुष्प-थय होनेका हुनें बहीते नोचे किरना पहेना।
साथ हो करनमें को हुन की बंको के किरना पहेना।
राजा होता है कि कर्यों हुनें भी देखें की दुर्गमें
भागती पहेंगी इस मानलें विक-राज अन्तर्भक्त करी
रहतो है नर्भवाक को साथ हुन्य होता हो है
भीकिसे जन्म होते सम्मा भी कोडा बलेश नहीं
होता जन्म लेनके पद्मान मानक क्यान होता हो।
दुन्म-की दी हुन्म-ही-हुन्म मोनक कदम है। संस्थानों भी नहम, होना मोन हंग्योंने बंधा क क व्यक्त क्यान हुन्मा ही होता है
भागतें भी सबसे अधिकांत हुन्मा ही होता है
भागतें भी सबसे अधिका हुन्मा ही होता है
भागतें भी सबसे अधिका हुन्मा ही होता है



क्लारक वहाँ भी कनुष्योंकी अन्यक्रमणे व कोरका पद्का है

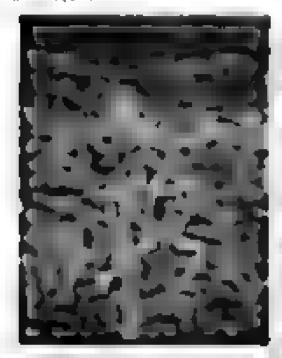

द्वी और अंशनी अमिलियोंने घरलकृत संस्कर क्सीके द्वार करके गेरचे लंकर मस्तकाक प्रान्

क्ये हैं। यहाँ हुँछ सहम्ब उन बर्कान भड़ासक





र्वेथे हुए मनुष्य उन पन्तीके साधमें जब मुधन आदि कहने हुए अस्थान दु छित होका करहने। लगते हैं तो बारेबार रक्त जयन करते हैं। उनके लगते हैं। उस समय तीव पियासाके कारण उन्हें। मुखसे लाग गिरती है और नेलेंसे अभू झरते रहते। बड़ी मीख़ा तोती है। फिन अपने सामने शीतला हैं उस समय उन्हें इसमा दु:ख होता है जो अध्यास युक्त अधिपश्रवमको देखका वे प्राणी। अविमालके निये अस्ता है।

प्रकातिक आग्निको आक्काव्यि स्टब्लो है तथा कमामे सुरंको अत्यन भस्तुन एवं प्रचण्ड ■तथ इंती हैं. शिभभे उस नाकर्म निवास जीव सदा सन्तर होते रहते हैं। असके बीन्स्में एक भहत ही सुन्दर वन है, जिसके पर्व पडते हैं मिल्ल से सभी पर्व तलबारको तीसी धारके समाए हैं। उस बनमें बडे बलवान् कुरो भूँकते रहते हैं. यो दस हजारकी : संख्यामे मुशोधित होते हैं। उनके पुख अंत दादें बड़ी बड़ी होता हैं से स्वाफ़्रिक सपान भवनिक प्रतात होते हैं। बहाँकी भूमिपर वो आय किसी । होती है। उससे जब दोनों के बतनो तमते हैं का धहाँ यदे तम् गापी औद "तस्त्र मात्र" क्राब पिता "

विश्वपनी उच्छाले नहीं नाते हैं उनके नहीं अब असीसपत्रवन नामक अन्य नरकका बर्लन पहुँचनेपर बन्डे जोरकी हवा चलती है। जिसके सुन्ति— बहुर्गे एक इजार योजगवककी भूमि उनके ऊपर क्लावारके समान तीश्री पते दिएने। ा से अल्लेक लेकर में पृथ्वीक जनमें हुए अस्पारीके देरमें सिंद पदने हैं। कहे आश अपनी लपटोंसे सर्वात्र व्यक्त हो सल्पूर्ण भूतवाको। चारकी हुई सी आन घडती है। इस्से समय न्यानक कृषे वाले वहंग्र ही दौद्रत हुए

आहे हैं और हुए पापियोंके खब अद्भाष्ट्रों इकटे इकडे कर डालते हैं पिवाची इस एकक मैंने आपसे यह असिपवननका वर्णन किया है।

अब इससे भी अत्यन्त भवकुर उसकुन्थ नामक में नरक है उसका हाल सुनिधे—वर्सी कारों और आएकी लपटेंसि भिर्म हुए बहुत से सीक्षेप पड़े मीजूद हैं जो रहन हमें लेने हैं

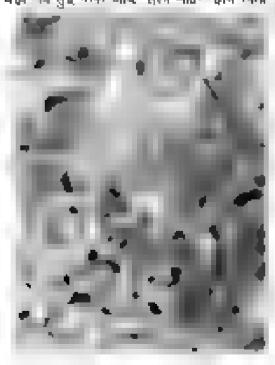



April 4 State of Paris & Special Co. to the 20 ft of the major in the

तरेत का एवं इंग्लिक अर्थ क्यांचे पर हैं। िक्यों ने में जे दूकते संस्थानिकी महार्थिक स्टब्रिक क्षेत्र कर कर के विकास कर के अनुस्थान कर कर के अनुस्थान कर the part is the control of the part of the part of the first of arriver to the first term and tree at \$4. require to be avertical to several b

. distribute our

# क्ष्मक समाप्त क्षेत्राच कि.व कि.व कार्यस विकास सम्बद्धि क्षतिका कर्णक

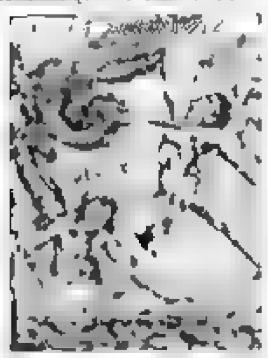

इस र कुर्लीक प्रकार है — विकास प्रकार अपने को प्रकार को की की प्रकार THE REST LAND IS A THOUGHT WITH LAST MANAGE PARTY WHITH THE PARTY हुआ का एक अन्य प्रीकरण कर प्राथम का का अवस्था कर राज्य है का प्राथम पर making that has the latter of their sign of the held for all the same the second 医海绵性 医水黄 网络人名格 医皮肤神经 电电路管 医二甲甲烷 医 क्षित्र क्षित्र । जिल्लाका स्थाप क्षित्र वर्णकारों कर्ता एक समिति पर्याप parties it was it is report from the state of the state of of quality and district the force प्रमुख्य न परम्बद्ध कर्ज को हो गई। जा पर अर्था के रखें की किस्तु (का क्रिकेट prompt advantable and a resident to the art has the place of the first of अस्तर दिखाओं दिये उनके दाण विकासीके note that we will not be a भूगो होकर करते हिन्दा रहा ११ और कश्वा का 'महाराज इक्षरते अलावे' सेकाजे बातकऔरि काल परकारों देशलाव अन पुरुवस्ताको नहीं दक्त अन्ते क्रकाने क्षमद्भानं करा।

> provide the state of the provider of को कींन जीव- स्र देखा यह किया है, विश्वके भारत अनेक इकारकी कानाओं के पूर्व इस

भ भभे विश्वमत राजा का और प्रकारकांकर 🕶 🐕 सरकार्य केली आना पड़ा। गालक करका था। मैंने नइतः सं मज निश्मः १९५३ । अनुसार पृथ्वीका पालन किया कभा बुद्धमें मोठ 🕶 💌 🧡 📳 महाँ दिस्तामा तथा अतिभावने कथा निराश नहीं 💡 🍨 😁 🗢 लीहरे दिया चितरों क्यासओं अधिओं और **काकूने करा—प्र**ाराज आव कैसा सक्त बैसे होएं कर्त केवले इक्कर कर्म हो प्रीकर्तका 💢 विदर्शक्रक्युवारी केवरी और उपन्ती

<del>राज्य के कार्या क्या कार्य कार्य है ? इसके दाना टेटकार्य और विद्युक्तरं के दिल्ले कर। श्री अस्तिभाग</del> क क व क में विषंत देशमें निर्वाधिक सरका या केली प्रकार्य सुक्ते हमा आकरा प्रकार

4 (0.3)

भारतीयों उनका पार किये जिला कभी मैंने अन्य हैं। यह समें हींक है। उसमें ब्रिक्ट भी सम्बेहके। पहरण कहीं किया परहरी हमीं और काले भाग दिनी करता नहीं है। किया आपके दास हक क्यांदिकी अभिकास भेरे भनमें कभी गहीं हुई। जीता मा पन भी कर नवा है। मैं उसे भाद

अस्तो अपने हैं। जबने क्रवान कर्मन काम काम काम की एक करना अस्पार्थ हुई भी किया उस्र और चुम्बलिधि अभाषा देवता स्वयं हो अवचा अवसरन केन्द्रयनलहुमारी सुक्रेस्टमाँ आसक ध्यान होनेको अन्यवस्था वृत्त्व आहे हैं जिला होनेके कारण अन्यने काले प्राप्तनात्त्वके सकता (६६६) करने वे होने मौन लेखर सिंहर मीट नहीं सभावा 🖦 असाबे समामान्यको मोना आपो के असके दुष्ट और १८—दोनों प्रकारके कमें उस गती अञ्चलकारका उपलुष्ट करने के कारण की मूह हो। जुले हैं। फिररेंकि द:स्वपण उन्स्कृतसम्बे आपको ऐसे सम्बर्धय नाकानक काना पढ़ा है। जी भ्रास्त को भेकिन पुरुष कर होता है और देवताओंका अमांका पुरुष अधाव आक्रक संदेशक रकीका निकास और कर्जोंका पुष्य औष का देश कहारातका अस्टूब करता है वह फिर्मिका है। उसके लिक्क भी सन्देह क्यों है उसकियों में काली होन्सी फानको प्रकार हो नरकार्य प्रवत्त है। पता च्चार्टश ⇔ ७१ इसके अविधिकः और कोई पाप नहीं है। इसरियने अहमें, अस कुन्यतीकीक उपभीष कार्रके लिए वालिने

> च्चल कोलें –देभ≰त तून कहीं मुझे हो करोंने बहाँ कहींगा किहा इस समय ⊛छ पूरु <del>ਗਾ ਹੈ '38'ਕਰ ਰਵੀਂ ਟੀਕ ਟੀਕ ਤਰਾ ਵੇਜਾ</del> च्यातिको जो सक्कोर सक्कार की सभाती करिए और इस कुर्जाको अस्ति क्रिकान श्री है और भिर उन्हें कर्य राज अपने की जाते हैं। इस स्त्रीपर्वेने करिय अप लिलिय कर्प किया है? इस अतको बनाओं हैं। হুলা। ই কাঁচ ছনকা জীগ জন্ম ধন हैं। Horal किया नमी और बल्यास हो कहा है। अनके सिता ने दसर सोम क्याँ आरंब की कहा है और शत्कत द:स भो भी हैं। कुछ जोन रपायों हः **बा**रकार्य भने जाने हैं और कुछ लाग कॉक्स

The property of the property o



THE THE PARTY OF T

विकारिको वाले सालाह वी हैं, निवर्तने **का**ल्य क्रम्पटा अर्थ जन्मका है, मुँठमें अती करों निकार र है तथा केंद्र, देवता, क्राह्मण और फुरवी नेन्द्रा जी है, बन्दीको रिक्काको वे सक्तरूप जीवनाले भव्यक्षर मधी उच्चाउते हैं और का किल्ह शबी-मनो क्राप्त होती करते है। ज़िल्ले उक्तेम्बर्स अनके हुन्त विकासनित नाम हुन्य होता है, उतने वसीनक उन्हें यह नह भीना स्थान है औ मसभ्य को नियोंने कुछ ठाएले हैं किया नृतन श्राप्ततीमें असमान और मुरोहितमें, श्रात और प्तर्भे, अऔर प्रानियोंचे तथा पति और प्रकार दैए इसके हैं ने हो ने करंस भी आ है हैं अल |मार्का कुर्नोत रेडिअमे । को कुरारोंको काव देवे, रामको इसारमार्गे बाध्य महेनाते, मंखे, हथायहर स्थान, कुन्दुन और सुसकी ट्रश्न आदिका अफरून । भारते हैं तक कि देश व्यक्तिओंको भी हामाजक the first of the second

And the property of the second of the second

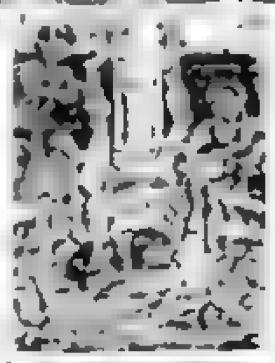

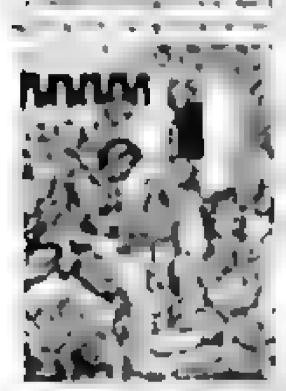

হ্রিল এবি ক্ষান্তরী নিধ্ ক্ষুক্ত

सारकार भा तमान देश और क्षेत्रल आपन कि भे हार अहा है: यह भी धा हम लोकार कुछाँ उसके को प्रधीरका आम सेकार काम देश है और वहाँ इसे खाना समझ हैं। या अपनी श्राह्मी अपने इस हथा अपनी हो दी हुई दुनियों और कहा भी कम्बूबींद्रीय हैयी प्रकार कोन्सूब क्षेत्रके काम्य दुन्नमा भीमात है

भी नहुन क्याने योजनभरके किये हुन पुरुषको भगके सोजने बेच आसते हैं है - "

क्यान्त्रल होपेयर एक ब्रह्मरका मांत 🖚 खे 🗱 A REST OF THE REST OF THE PARTY NAMED IN

ही भोज। किया है। जिल्ह ओसी अर्टन्होती होका भी वेटी और पेटिक अनेनश्रीक परिन्तम रिक्त है में में में कार्य की में ते सर्वात है में शिल्ले को 🕏 <sup>क</sup> को लंग दूसरी तर अवर्ष भानेकाली स्वीकं पाँउ क्रेक्ट ऑस्ट्रन किना चके हैं। बे हो इस समय पहाँ बोड़े हुए हैं दिलों देवियाँ का रहे हैं। वांक्टोंका दिया हुआ देश रोपे धानक यह कहान कथा इतिहिन कननी हेकती.

न पर पर 🐡 📤 के क्रम्य पर 🗫 के हैं 🧸 प्रश्नात है, जन्में यहाँ भएनां हुए औराते अवाधे ही लाग इस संदय शुक्त, विका और कुछ है भर कड़ते हैं। तस्त्रम् इस पार्थाने स्रोपकंकी केंद्रका हुए बुगन्धभूक नरकमें नहे हैं। ने स्वंग को मुख्यें भोज सकत है—फीट मीसे अवसी यराई को है। इसीरियने क्याक्रम मेरिये प्रतिदिश इसका खेल ला। 市事中

का रीपने उपकार करनेकाने लोगोंक साथ क्रान्ताल भी है ज्यापन का भूतार क्रिक्ट्र क्या अंका, बारत और देश होकर भएक रहा है। इस कोर्स मृद्धिअसे कुशक्तरे अवने निर्मेशी कराई भी है। इस्मेरिको यह श्राकृतक नाम में निस राज है। इसके बाद व्यक्तियों में क्या कारक. 🖦 একা গ্ৰহ কাৰ ভূম আক্ষা চলত a special or special contractions. कारीको अनुस्य अस्त्यत्ये भीत्र वर्षेटा होत्या बद्धा पृत्ते सामान्य ही स्थानने सिर्ध आरंशे यह सीरा कायन्त्र । एक स्ट्रेस के लागु असे काटी जानम् । इसके सार सी अलावार्ट इसे भोगली

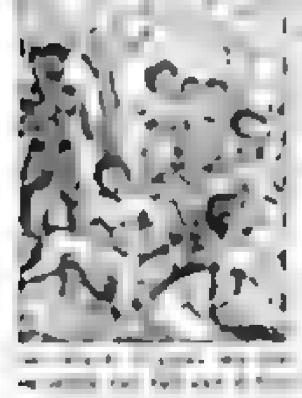



कारक के प्राप्त के प्रदेश के प्राप्त के के किए हैं। एक में अपने के अपने का पार्ट के का प्राप्त के अपने के की देशों केवल हो है देश कर्य एकोब्र फिलेबर जोने देश अब्दे क्यान अक्रेस भीतका। मेलरान क्रमा बाह्यस क्रमा प्रश्नीय हुए आस्तर रहते हैं। कर्म हुए कर्षके क्रम्बुट्रा निकास हुआ क्रम कार्यक्त पत्त मान्यव्यक्त का क्रम क ्यार के क्षा को शर्म का काल का काल है। क्षेत्रिकार क्रांची तथी राज्यक्तिओं – व कार जन्मतिक शीर अ गाँव किशाबि वस्ता है। प्रक्रियक मेहराज्यों की वे लोग केवल केवल रहे हुए। एक्स बार्श देखन देखने कार्य का बाल की भ्रोतिक भीत्रक हिन्दिकर क्रम्य भ्रम्यक त्राचन क्रमा निक्षनी विकार त्या है। तर क्रमी निव्राप्त राज प्राप्ती है इस काम में 4 है का गंभा सभीका का देश किए रेक्स के मार्ग देश-184 हर सायद्वता है। साम्यक्ता में क्षाच्यक तमें द्वारा । सामितीय काम रोप हैं। हा प्रमानी फराना रहा हान हरते नाह बन करना अन्य नेतन पूजा है। अन्य स्थाप रेक्ट मून

## पार्शके अनुपर्ध भिन्न भिन्न यानियांकी प्राप्ति नेका विस्ति अनुक दुरकदानमे व्यक्तियोकः उद्धार

करन्त्र कदल है—राजन्। फ्रांतरी दल सारेका अंधान अध्यक्ति गाँउन अस्य है। ५०४% च्या अवस्थाता हिन सकते ताँकोपा सोदा होता है। अपने मुक्के साम उस करनेपर उसे कुरेको नोपिने जन्म लेक पदता है तथा पूर्वी पत्नी और उन्हें धरको पर ही पत क्षेत्रको एकार हानेश्व भी उसे पिस्स-देह कर्म **भ**गत विभाग है। माल-विज्ञासक असमाय करने वास्त मनुष्य क्लों क्ली कट्ट बचन करनेले हैराकी। भौतिर्ने जन्म लेख 🛊 भाईकी स्वीका अन्यका क विकास कर्यक क्षेत्र के बांग को प्रवास सिंगच नक्त क्वाच्या केली लग नेवा है। जो प्रकारका कर के साथ ने रिक्ट रेसके भीपोड साध्य पेहा करण, कह साध्याल अनुस्त माराके कार माना होता है। आहर हार परेमाल मानाच्या नाम्बर्धाली नेका औदा ६ लाही की ... Ç⊌ाष्ट्र सम्पद्धनामन स्थापनाम् । स्थापनाः वृद्धाः अन्यक्रीकः कर्मात्रीकृति क्याध्यक्षित्र स्ता ध्रीनक



लाते. जान तेता को पंचान महिलान ने किया जनके जा देश मन्त्रका है, है पा देश स्थान





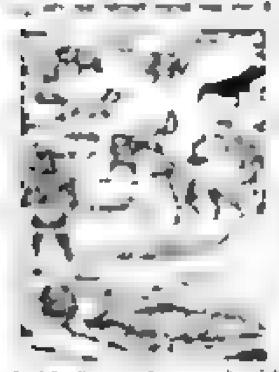

भी कोरो वृद्धिकाला सभी स्मृत्य अपने आरंधी स्माक स्मृत्य अस्त्रातको करता है. यह नगकरा स्मृत्येपन कोम्बल होता है जो पाप्टे मध्यक अभीन होकर मिन असा राजाकी गलीके सत्त्र सहसाम करता है जक सुभर होता है

The S of the

🖛 मिलको है और चौदीका बतंब करानेके कामकर (ये.से पंजात है। संश्लीका चार भरतेवाला भनका करियों के किया है। रेजबी कर्मनी केरी के नेक्ट क्यानंत्री होते किलाते 🕏 उत्ता रेहाल्यक करोबर भी उरेला भड़ेशा है। इतिकार रोधेने किए एक समा करता काल करता मेश और मकरी के लेगेंगे कन पूजा करत दश मार्कार क्यानेक स्रोधको भीति विकासी है। स्थिका करा हुआ बस्य देशलेखे क्रीक्ष और अरिवर्क जन्म पन्नं बन्द्रत अथक नक्त्र श्रीक विका है । अनुकार और गोराकेका कांग करावेकारक भीर हाता है। रहना करनवी जोरो करनेआलेका भन्नमंत्री होति जिल्लो है उत्तन सराभवक पहार्थोकी चौरी करनेपर कर्तुंदर और करनक अस्टरण करनेपर अध्योककी योगिये जाता. radiused bein trailerance All agreement a rise to a section of THE TANK OF THE PARTY. to read the state of the state of the transfer over the first and when the first and a factor of the selection eas not asset of all the latest and the second seco





मोरावर केरने हैं का कारण and तिया को कारण किए का उन्हेंस के में किए the war to recommend the state of the state alter the large was 40 at all alter they are then I are a faithful fine क्षा क्षेत्र के का का का का को किया के स्टाप्ट की स्थापन कर कर के के

CAMPA FOR DAMP BARRY SHAPE WE me mitte bie ber and fieb terthe second distance are distance that we have a second and way. programme and the second secon दा का बाद की भी दान के हैं है अब कार अने अने का कि रहा है। उन्हें देश na familiar de la les el Cale S d'Arrest de the start from the second fitted in the start which after 1 to the second as

कारणा के रचत प्रभाग है हैसी दृष्टि स्वाभ मुख केवला, अहरि, रिस्ता और महत्त्वपुर्शीका ४४ मात सुराकर राज्यक अमहुतको सूर्या-सरकार करना, साबु कुल्लीके संजुले अला, अच्छे कार्यका सन्कल करन करने प्रति निजना रखना नवा और भी भी ततम क्येंग्रे सम्बद्ध रक्षनेकले कार्य हैं में सब क्यांभे लीदे हुए कुण्यान्य पुरुषोक्ष जिल्ल है। ऐका विद्वार पुरुषोको प्राच्चना पार्टिये 🤔

रुवन अवने अलने क्लोका पास भौनतेगाले कुरुक्तम् और प्रतिवृद्धि सम्बन्ध स्वर्गकर्ता 🖣 प्रव कर्त की जावको अधिको करवी है जाकर अस्य आया बाहरी बार्यत चला इस समय वर्जी सन् कुरु भागने देख लिया

पुत्र बहाता है। विश्वाली सम्मान्तर क्या निवर्तका म्यानुबन्धे अत्यो करके क्वीक्षे व्यक्ति व्यक्त हुए। वह देख आतरानें पढ़े हुए सबी मनुष्यंते जिलाका कल- बहुत्वव इयस कृष की जिले से पड़ी भीर सहर जारते । भागीत करिश्ती भूते । जो स्कारी मानुबन्धाः विद्यापे कायतः कृताः करते हे 👢 भीत प्रकार करिया से अस्तिय दियान की पुरुष में कि विकार का ने में सावनात न कार्या है कि प्रकार प्राप्त पार्ट गांध के का पार्टिस कारणी पुष्टि की उन्हें ने असे कारकों कर का ज

বংশ শালাক কুলা ফলীবিটা কলাট हिने रहानेसे इन्हें अवनन्द क्लांकार आह होगा

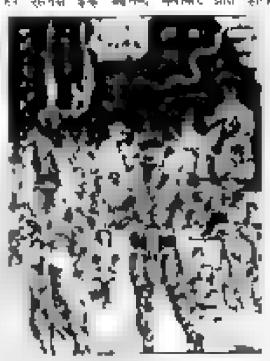

पैर अचीलको स्टब्स मोनला

### ाम कंप्याद्ध सम

Marie and American APRIL HALL BATTER STREET निकृतने पहल स्था कार्यका कारण कर । कार्य व प्रतिकारिक क्यार्टिक वीचेया 1 HAVE BE NOT HERE. 中央の対象を対象をはなる。 क्षांत्रामध्यक्षा के के में प्रमुख्य के प्रमुख्य अपने के अपने के किए के अपने के अपने के अपने के अपने के अपने क *भ्यान्यक्रमः दिल्*यारि पुरस्तानस्यविकात्।

#### प्रियम् अस्य

काश क्षत्रीक अधिकार्यक्राप्त । कृत्य व तर पर्धी क्याची हुए अवेषि तीच तामका ५० मात्रकादा कार्य का झारणात्र ता ५० कृतिको च अनेत्व वीक्रकल्यक कृत्यको अवस्ति पत्यक्षक एवं दुक नवीको । क्रम्ब क्रमा विकास है जन Designation of the first text term, in

<del>कार के का</del>र राजन आपस्त पर राग इष्ट अञ्चल सेप्याची 😥 हुआ है तथा 🤝 💌 🔻 भी रक्षाको सेवार ५ । भी वै क्रिकेट कारण कर करें हैं कि प्रकार की की है। अलग आदि महादु द: साथे कार्य हैं करेका हो। जोएका A Francisco गम् है

🛊 कि बोडित प्रतिवर्गको दु सबै शुक्र करके अर्जे क्रान्ति प्रदान करनन्त्रे जो सुख मिलक्ष है जह क्रमुखोको स्वर्गनोक अध्या ब्रह्मनोकनी भी हार्वे ब्राम ठीला। बाँदे बेर्ट समीम रहनेश इस २०व्यो क्लंकोंको बारकनशना कह नहीं पहुँच्यानी भी में मुख्ये कामको अस्त अन्यत ≰ोकर कर्ल सहेगा.

a to the same लाव देश कर गॉक्स हुए कांट≼म अपने पुष्यको प्रवा दुप् पंत्रव भोगोंका ।

मका को से अध्यक्ष ने लीग अस्पन दुःश्री

करणात, कल पुरुषके अधिकानको भिकार है। नहीं पहेंगा \*

📉 🖎 सन सङ्ग्रहमें बर्ड हुए जरिंगलींकी संस भ अभिनेत्रकों और भरूर वर्षीय वचे । हों साम्बा, बक्कं यह, दान और तन 👊 🔸 और परलोकमें औं कल्पालके आश्रा का कर कारण हूं चाँद अकेली होते



बुदिपाल्य करूने के **पने क**ा।

A STATE AND THE THE STATE OF TH

समाने कहा - भागाता देशी समान इत्हरों महुम्म केट भीगते हैं और मुझे सक्ष्म करके आरोभागते महि महि प्राप्त रहे हैं इस्तित में ' यहाँते मही कर्माका केवराओं इक्टा और क्या यदि अल्प कर्नों कार्या हो कि मेरा कुम्म कितान है से क्से क्यानेकी क्या करें

भाग नोहरे— महाराज जिल्ह प्रश्नार समुद्रके महाचित्रु, आकामके और सम्भेकी प्रशाद असेका हैं कर के इस तथा महानी बहुँ आदि असेका हैं क्ष्मी प्रकार हुएकर पुष्पकों भी कोई विकार संख्या वहाँ ही सकती जान नाम हुए परधारों कहे हुए मौसींगा कुछ करके सुम्हारा पुष्प सार्थीपुरा गड़ समाद प्रश्नीह आपने इस पुष्पका करन भीतानीर केना का नामका करने जा के तथे कर कर कर

the state of the first of the same of the

The state of the s

and many desiring and above the filter and being the best to

Table 1 5 40 1

Andread fract rate materials of the property o

आधिरमञ्जा कर्यो कर्यके ? आहः जेरा जो हुन्ह भी कृष्ण है, उन्हर्भ क्रम है महानार्ग को हुए पर्योग तीक भरकारी सुद्धकारा का जाती

कुल क्षेत्री-- भवतः। इस इदास्त्रके करण कुनने और भी कैना स्थाप बड़ा कर लिखा देखें. ् য়ী ৯০ জিলালা ভালা<u>পুর লা</u>ত

🐃 🐗 📤 🧸 🔞 में। उद्भवन्ता एक लिपनिस्तेत म इ कि अर्थ के जन्म और स्थार्थ प्रशासना भिक्त वन्हें विभागमें जिलाकर विभागामां से क्ये 🖰 ≱में कर देशक के <sup>ल</sup>िया ने संस्कृत THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY. at all and any others, and it is placed 🕶 अपन 🐧 🍦 सरकोक क्येन किया: साथ ही भूक्ताला में मेरे केला अनुभव विश्वा था. असमा अनुसक्त जिला-दिक्ता जानके काश्रण करूका जिला-किस वार्तिक काला है। यह जान भी करून करें।



- 44-64

# र सहयां के अन्य प्रयाद्ध र वृक्ष श्रीतक्षण हात्याण तका अभावृष्टाकीको स्रीति

ara elefer rett gavante band कार के कि का अनुसार के अने कार करने का कार का का का का का का है। का Married & the part of the state 化冷燃性 网络美国的 医二甲基甲酰甲基 经收入的 网络一种作品 法自己的表 自由的 化二甲基甲基

मदि जानगीर तर्वत्य को बाहार क्योपके अंग अनेकान में हु देव महसूरकार र Marie Artes To the American र अन्य व्यवस्थितकार्यक्ति वाहरणी

at the sale that the sale are a single receipt. · 大型性 "大學" [6] "如何" (1) "我们的现在分词。 ाम्बर्गि सम्बद्धिय P<sub>ip</sub> ेतन पुरस्कात् करूमत**् क**रियते कालको क्रीके ।। विकार क विक्रिकोर्ग कार्योक वरस्थार अ

post arms as weather our or he are not a strong or " 📆 🗠 " - 🤏 🤏 📲 - १७०० (अध्यो उसे सामाती, संगहे प्राप्ति और श्रीकर e and a series of a series of the series of the series of THE BY A A THING BUT IN A COUNTY OF THE मान प्राप्त के प्राप्त मानवार में में केशन के अपन कार्या में के प्राप्त करते हैं कर करते. िति । क्षेत्र क्षेत्रके क्षेत्रके क्षेत्रके अस्त अस्त क्ष्माच्या क्ष्म क्ष्माच्या कर्म का अस्ति । स्वयंत्र प्रशेष के स्वयंत्र स्वयंत्र क्ष्मां का की की कार का की की को की है। र्मान क्षा के को को के का का का का का का का का का की का कार्य है का कार्य के का का the state of the state of the state of कृति कर्णा के अपने अन्य क्षेत्र कर प्रतिस्था कर प्रतिस्था कर कर्णा कर कर्णा कर क

कर्म को । पारत्य के पार्क्य के कार को कार को तालू कि लिखा उसके पोलका अपदेश किया जा अञ्चल कर्ण कर अवस्थित अने अन्यान के का के करण और में जिस्सी सेनके THE RESERVE OF MAN AND ME AND AND MAKE IN क्षणार्थि । स्टब्स प्रमुप्तिक वर्ष कोलकानु । । अस्त स्टब्स अस्त अस्त न स्टब्स स्टब्स सामने कर्मान्त्री रहाँ हाँ वाले करता पराव प्रकार के बाद र करती वा वा राजि का क्षेत्र कर्मन क्षेत्रिया कर्मन प्रकार र स्वाप्त कर्मन है जो एक अपने हैं जो र दे क्षेत्रक प्राप्त के प्राप्त के अन्य का अन्य का अनुकार के अन्य के भी कहा है है। का न नका पर अब न करें । अस्त के कामते भी इतन हो आहे उसके पूजा सीकार भीते करून को उन्हें कर लेका के कर ने के एक में बाद कार ही की प्राप्त करते.

A COUNTY OF A SECURE OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY. र करना रहे के अपने का अपने के मून ने जा महाने की महाने PA dear in a fif cation in an it offers my for all me and के ब्लाम में देश के का तक हो जा का की की की क्या किए उसके हमार्थ करते. the state of the fact of the same of the first first and the same of the first has his form the group of the about the second section in the sec हैं कु अने ने अन्य पार्टन पर्दे का अस्तिक कर है के काल के काल करने पार्टन के काल के के जिल्ला का इस के हैं के किए अपने करने की कुछने करने की कि का The state was not to the first the state of 84 में क्षेत्रण एक विकास के अध्यक्ष है ने नाम तथा अधिक को क्षेत्रण में कर के

produced to the end production with \$100 year and a section to White and it is the marginal terms from the part of the party of the stage of the s भी। यहरे अनवको बका दहा हूँ बुनिये । Helly करण है

they also received the same of

The term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the term of the te

A COLUMN DE SERVICIO DE SERVIC

है। द्वीवकी हैंपन हमनी मेंकी हुन्हें मूर्त होने जन पहुंच्य पहला नहीं जिल मान हैंपन हमें हुए माने हैं एवं हुन खेंच्या जनते हैं। नमा उन एक होनेका बनुका दिल इ.महे दिलों एक कारते हैं और इ.महेंप बन्नीरहाल कृतिक होनेका उन्हें क्लीवर्त कार ऐता प्रदान करते हैं इ.स. को केरते और वर्षा करते हैं और प्रदुष्य इ.प.क्स और इ.स. अलकी व्यक्ति पहला करते हैं जो हुनात्मा ली पहला कार्या करते इ.स. करते हैं जो हुनात्मा ली पहला कार्या करते कारते का लेके हैं उन अपकारी वार्यक्षित नकार कारते कारते हैं के हुनात्मा ली पहला कार्यक्षित नकार कारते कारते हैं का हुनात्मा ली पहला कार्यक्षित नकार कारते कारते हैं उन इ.स.क्ष हुन्हेंपी वार्यक्षित कार्यक्षित अपकार कर हैते हैं। उन इ.स.क्ष कार्यक्ष हिन्दें अपहल कर हैते हैं। उन इ.स.क्ष कार्यक हिन्दें अपहल कर हैता है। उन इ.स.क्ष कार्यक हैते



and the said field in the fourth that I do not have seen

को कुछ तुम करके १७० जन अध्ये उनकोशन करू । अपने ११वेन<u>ी कुशास करको</u> जिलारको आरहकुरो का<sup>र्</sup> १-४भित हुए रेजनओंके जिला की के सम की के का जिला की कर ही गने के हेशमार्थाको भी उसने है उस इकनोब कार्षि अनुसार उसका सरपातको बाव करता वार्थि अस्तिको चाँतकस वाची सर्वाध्याह अनस्यके धार आक्षां और मुख्यंत्रभवते कालभावे प्राप्त प्रस्ता 441 \*

इस देख्याओंने सामार अनम्भानीको प्रसन्त किस्सा वे मोश्रॉ⊶ेवन करा भारते हो। बतलाओं देवलाओंने मानक की कि 'कृतिवर् Reg होने आहे.

अवकारके हाता. जान वर्ष अधिक अधिक जाने | पश्चिमको पनिषय भी तह न हो सं

है, इस प्रदारम् अस्ति हम कुन्यशास करना करना । अन्यकृत्य काली—अल्लाको । पुन अनने असमितः हैं किन्तु इस संस्था प्रशासनका पूर्ण किना का सुरक्षका प्रतीन कारक प्रसान की रहती की अनुव्यक्ति सियं यह सम पुण्यक्ति काराभाग हो। ये? पश्चिमी सम्पूर्ण देवताअपने अवसे मानाने ही स्का है। अस्य दिनको सहित्र कैसे हो है। इस समान ए ? पनिकी सक्ताने की मुझे भक्षाम् माराओं जाति क्षण देशका आकरमें अस करने लगे. क्यों क दर्ज है सभा क्षण्यां कारणकर्ष एवं कारणकी बारम सुरक्ता इंजानकी सहधारीने कहा। अधिकासके आध्यों र समुख्यको और सहस्र अस्त ही सुध्यों बाह्य-पनकी इस प्राचन सुबंदाः करण औं हो रहा आईत्वे अपने बन्नेध्यके उत्पृक्षार गणाना निवन 🛊 और सूर्वीक्य न प्रोगेनी प्रमुखीं तथा तथा कान सम्बन्धन है । उसके प्रस्त होनेक प्राव्य विभिन्ने भर्त्यः कालजा, सन्त्रभा, दान और कनावं सदा तुका सहज कां≩में सन-देशका चीन्यान ≜ + बहुतीक कर्योक्त अवनी स्टिके अनुसर प्रकिट्ट बह्मानुबन्ध अनुक्रम कारम आहिए। ऐसा अल्पेसे ाक प्राप्त सम्बंध करते हैंकर अपना केंद्रोड़ों ≄- द्वार वे क्रीका उस कात स्वर्भ कीत ल्हानेचर पुरुषोंकरे आजपाय आहे. लोकोकी पहि होती हैं, परमु क्लिक केल्पन चरिनमें सेवा किसी इ.क.१ वास को की उक्ता , १ औं में फरनेपालको पुरुषकि हुआ सहस्थत उर्जानेश सिवी क्षण अध्यापनी अञ्चलक दिलाओं तो अभिन्य है। दूस मुख्याकर आपने आपने काल कर केरते हैं। केला तुलाव भारता है, विकास विकास समाहेकी ही जिल्लाकी किये अलाव कहा, आहे का व्यवस्थान भौति हिरा-महाली स्थानस्था का भती रहे और उस कियान करते हैं। में प्रतिकों मेरास्वासने ही कि अभीत लांकांको हात कर संग्री है। अस्त सराधाने । कुल्पे बाह्य — देवलाओं से पी कहका अनमूचा तुन्हें इस्त परिवर्ध सेवार्ध अपना कर एकाव (वी एक क्राक्क्नीके घर गर्ना अंद उक्तीर क्लाक क्रांकिके क्लोंक स्त्रोंके लिये की ही पहन पनि মুক্তনিক ক্লেণ্টি কলাট. প্ৰথম চলকালা । বা 🕨 পঢ়ি औ বিজ্ঞানট্, শিক্ষা বাধা কৰিছি।প্ৰিয়ী

व्यक्तिकारकः व्यक्तिकारकार्वेतः विशेषकः यस्य व्यवस्थानकार्विकेत्यंतः व्यवस्था व्यवस्थाः

Company of the control of the control

wagett a train in a con- combiner of

ह नहीं ज्ञारकारण का राह क असम्बंध व

<sup>্</sup>ৰাপ কলেবি कुम्बरोकाकार-अस्तानकारओं काम मा श्रम्का स्थापीली मार≪वे विकरिश्वविक

<sup>\$ \$</sup> formers in a second of the property of the

Divine specific to a minimizer of districtions of districtions and the specific property and a specific districtions of the specific distriction of the specific districti 化二甲化甲烷 化二

कर 1600 में के देन हैं। एक पर और 50 जिल्ला करने हैं कि देन रेपकों अवस्था 26.5 के पा अन्यक्त स्थान कारण कारण कारण कारण कारण कारण कारण की वि 囊 新点 新有性 Dank 6 □ कुरमारे के हिंदी महिल्ल कर के उस मिला है। अपने के बार कि कार के कि कार कर के का क्रीक के स्वर्गा कि अब्देश कर क्षेत्र का का कारण का स्वर्गाच्या कारणा की क्रा रहेक और समझ्याम को सुक्त कर्ता है। के हैक। यादाने मान से एक वर्ण रेपाल कार्याओं और महिल्ले प्रतिकारक है। धरान्त्री अस्ति अन्य समापन स्था नी बन्द्रम प्रधारी हैं मुप्तते अथका की इन (1977) आहती जो भी कार्य हो, उसे सहसंख्ये । वास्त्रकोप व्यवसंख्ये कार्य भाग क्रमण कुरण करें है

अगल्पिकार

का देश, ग्हेन्स क्षेत्रका द्वीता । THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 प्राच्याने व्यक्तिकारमध्ये स्थापन नेवानित स्था। क्षा पर्याचनक रण्ड केन्द्रको करत विकास व कार्या कर अर्थ कार्य के वा म्बक्षाच्या वर्ग वृद्धि विकासि क्याँन्सिक स्वर्थ क्यान्यक्ताः स्वर्थकः । न्युक्तराज्ञकाका जन्द्रशासेकारः ल्यांनवापि विश्व**तम्**द्वनंकासः १ प्राचेत्र करित लोक र करेग्द्र जि. की व

सान्य पुरुष कर कारण है दशक की पुरुषकों । अस्त्याच्या कोर्की कारण प्राप्त प्राप्त प्राप्त कर विकास क्षा के भी को के इंक्सिस करने क्षा करनावा, जाता का व्यवस्था का जाता है। असी कारण के व नवीच अकुल भागामा है जरीजा है कर्म प्रशास करते हुन्छ। विकास स्थापन प्रणा अर्थन नेपाल भरतास्था गाउँ होसार क्षण है। ं या हो है और विकास प्रेमिक प्रियम्भ प्राप्तिक नामें राज्यक प्रमाण क्षेत्र कि प्राप्ति पर केर र अस्ति करते हैं है उराह में करते हैं जाने हरू में हरून करना नामकार निकास माने कर गामक १८ वर दर्श वर्ष क्षा अंदि । इ. एक है और मुलाव वालवार रेएए जानी पीड़ क्षणम्म दक्तारणी भी उत्तव मुक्तम कृष्ठद्वि न्या कर्णको का वे अन्य वर्णकार निर्माण समाव ्यं क्षेत्र अस्य । अस्ति वृत्त क्षितिक स्वत् त्री अन्ति व्यव व्यवक प्रकृतक के प्राप्त कर की अपने कर का वर्ष का प्रमुख की समाव का अपने की कर्म की

> इक्स प्राप्त हैं। मृद्देश क्रियार को इत्यानीयोग्याहम र 医细胞性 医皮肤 化二甲二甲二甲甲二甲甲 医水子 化氯化银 化水杨二烯 化硫酸 化水子多种的 电路 स्पार्व के पुर्वद क्षात्र समें अपनी राज्य

> > **中の中心は出**る

क्षी व देवने भ्रो क्ष्मक्ट्रकर हाचे क्रांत्रिक कुर्वकोई प्राचीते स सन त्यान कार है। अर्थना और सं सहाध्या कार्याच्या र व्यक्तिकार भागका विशेष स्थापना स्थाप क्षित्रकृति क्षेत्री च अन्यानी । इंट न्या नी इन्या ही। होते नुस्क करों राज्य में मध्य में मानवर मुख्यक क्षेत्र क्षत्र व्यक्ति अवस्था अनुस्थाना कर होता.

ति । जन्म १५ करो । अने व और <sub>मु</sub>र्क भारत कुलिया, का कार्यका । प्राचीत होते । हाई बन्देश है कर है। अन्य दि अपना दि हर क्याने रह मुख्ये गई नहीं - प्रमाणिक कृतिक विकास किया । । १ वर्ष क्ष्मणा माने स्वरूप कार्याणी

के अपने क्षेत्र अक्टमान अस्तर स्था जिल्ला के में एक प्रत्येत प्रत्येत क्षेत्र के अपने क्षेत्र के प्रत्येत क्षेत्र के व

सुन्दरी मुद्री पविद्या हिन्द्वीके बाह्यक्यका है। सुन्दर्भ के सुन्दर्भ के क्रिकेट

#### To Sports

The second of th

नुम सुमीत ) बहुता है - ब्राह्मपांकं हथाम्यू ' करका स्वीकार करवंग तथियानी अवस्थाने अर्थ हाथमें तेकर सुर्यदेवका आकृतन किया उस समयक वस दिनोंके करूवर गृह बीहा । वी। तदनकर भगवान सुर्व स्थिते हुए क्रमलके सभा अत्या आकृति भारत किये अपने करून् वस्त्रकके साम विभाग उत्यावनार आक्टर हुए मुन्दिवके ज्ञाट होंग्रं ही कार्ट्यांका पति। प्राणहीत होकर कृत्योधार गिरा; किन्तु क्रमली क्लोने निहार हम्ब इसे क्यार निवन

#### अन्युक्तंस्व

म विकारत्यम् भारे कार्यसः मान से कारण् विवादभूतारामारं कार्यः विदे विदेशा से स कथा अर्थवारं नाज्याकानं पुत्रनं प्राणिष् मानाः स्वारत्ये सुद्धाः व्यक्तिस्त्रात्ये ।। वेता सम्बेद विकारणं व्यक्तिस्त्रातः पुत्रन्ते ॥ वेता सम्बेद विकारणं व्यक्तिस्त्रातः पुत्रन्ते ॥ वेता सम्बेद विकारणं व्यक्तिस्त्रातः पुत्रन्ते ॥ वेता सम्बेद विकारणं व्यक्तिस्त्रातः प्राण्याः वेता सम्बेद्धाः वेत्रात्र व्यक्तिस्त्रात्रः ॥ व वेता सम्बोद्धाः व्यक्तिः व्यक्तिस्त्रात्रः ॥



बहुत कर। जीवं क्रमा ते । विकास पूर्वत प्रश्नाक्षण को स्मापन करेकों े मुक्ति व नेवी लो है। ≨च क्ष≥ का साम

मुद्रगानक 🚅 होता ६४ हेका छ। । है योग अधनांगामा । ४५० हेका

gy von Printe, des armes, de l'houves, l'angere : l'anger de armennes de charge de à l'écon de l'étables. प्राप्त नहीं पूर्विती क्या तमे जारी दवनाओं के दुने न देनके क्षेत्र के की है भी देश क्या सार आपन्य कि । वे इन अवदेशीय अस्य नार्ग । हे कि सामा विकासी देख की पूर्ण अपने प्रकार रक्षण कामें रक्षणकार करने देश सोक्स के तथा भारते स्वापतिक स्वाप में देश को की कुर्मान होता है जो कर्मान कर है । अपने हैं । अपने सुनका क्षेत्रत, किया और सिन करीं ्रक्षण्यांतः अन्यम् बाह्य और गरीयानी क्षान्युवकाः अक्रमानी करा हा प्रदार भी निवास अक्रमान के के संस्थान अपने करने असारी

AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN

### इन्दर्भवर्जाके जन्म और प्रधावकी कथा

किल्ला महिने हा बुक्त र के के घन जनका जाए में दाए जन्मा व्यवस्था के मेरी विका विकास कहा। एक विकास करने अन्नार मो लिक्ष्यु और सम्बन्ध करावृत्र होता पुत्र सम्बन्ध हैया नक्ष विकास सहस्य कर निर्माण की बातनानि जाति अन्य हुए के अन्यास असली मीटर 

মূত ন্থতি। অসুৰ । সাম ও স্তুত বিক্রাক্তার স্থান সকল সাধ। সংগ্রাম क्रास्य कार्यात् स्थानक त्रार क्ष्मा श्रीके स्त्रिकेच पूर्ण कारण उत्तरका निर्देशका का विकास स्थानक प्रस्त मार ८ अण्यो अ न परम्पराध्या हरून सम्बद्धालको अति ॥ ध्या मुख्य होन्द्रर च नेहरेगरा<del>सको स</del>म्बद्धाल ইয়ে এ, এপুন'ংও মানুনি ব লগা≟নুন্ত একা ভং ভালকা লছত ভু লক ব ভ भा द्वार पात्र मानक म्यूना कारण स्था कर्ष सामा क्षा करण राज्या सम्बद्ध सम्बद्ध करण ৰজ্ঞান ১৮০ ছুবা বিভাল্প শালী চলন অভনা কথাৰ আগত ছুল বিভাল্প ক্ষাৰ পতি 🕹 নামী 😿 । বুলি বিল 🐞 জনিবল্লালাই ভাৰণৰ মানুৰ লভ কৰাই \$বিন্ধানৰ বিভাগ*ন্তৰ্ভন* সুলোভৰ নিৰ্ভাগৰ প্ৰভাগৰ সৰ্ভনি লাভুগলী এনেক বিন্ধান্ধ ক un रजायत क्षा अब दक्ष केरा जाता है। हमें केशन सेके अ दार दें के समय है हैं, में देवस minute भागवा प्रश्न कार्यक कार्यक असीमाज्ञाने विकास पुत्र तथा आही अस्त तथा संपूर्णीक কিন্তু টুকা ও মান্তৰ প্ৰস্তিক্ষ এটাৰক। একে সংগীত কৰি ই কৰি কালে সৰ্বাধী বাংলী বি নামত है। এপৰান লেকের পদান করের প্রায়ণ ওও রাখিক প্রায়ণ হা হাংকৈ হার ইপ্রিয়ণ প্রায়ণ मार्गिनाहरूम संस्थान्य सार्थन प्रकार अया जन्मान कान्य प्रकार एक कार्य है से विकास हैना ্র কাম প্রায় সংস্থার সংস্থার আধুবন হ বলটাই বন্ধন এব ইক্ষেত্র এন कर रहते क्षणाहे हो 📞 एक ५ वे १८२५, १९३३ आस्त्र चर्मस्य पूर्णकर **व्य**वसार **व**रूपस्यानीका का किया गांक ने रिनाय जा ६ ध्यान कर बार्ल्स है से इस लॉड अंग और ्राम्ब कुतीय राज्यः । सम्बद्धः एकः श्रीसंका पहुन स्था**दाना है और ना भागाना** बार परिष रूपिक क्षाप के दल कि रामु का सम्बन्ध मंगर बरो हैं हम प्रमार प्राप्ति पर्दित क्रम<sub>ालक</sub> प्रभाव ज नर्याच ज कभी जाक अधिने समय ही गांकराक प्राप्तन किया संविध्यनक লংকিটোৰ নুমুৰ পাতৰে একীডিলৈ তদৰ্শনাক বা ধাকক কিকাৰে জৰ্মত

🍑 🖟 भेरत कोर केर काम का राज्य करायी है म्बर्गको पश्चेर और मन्त्रिओ, परेक्टिनो तक परकारिकोन राजकुमा अर्जनको राज्याभिषेकके लिये बनाना 🕶 इसने बाहा । महिन्यं जो भविष्यमें २७.७)। ने बानेकला है, वह गण्य में की उत्तर करवा। जिसके <del>दिले प्रवास देशे कर लिया बाता ।</del> इटेरक्य प्रस्ता र दिया कर ५ राज रोना सम्बं है। कैस्पालोग आधने 🗝 🕶 🖝 🖝 असम्बा मानवाँ माग रामाको उसलिये देते हैं। 🎠 ने मलमें खटेरेब्र्रिक लुटेन अपने अवकीय आर्थर कर्माकि प्राप्त सरक्षित होकर के कानिज्यके किंग्सी प्रका कर कर्के, न्याने की और उस्क अवस्थित क्या किसान अल्लाक्या करता कर सलाको पानी क्येक्पचे अर्थन करने हैं। यदि कला कैलोंने कवान जायन अधिकांत भाग है है तो। क्षेत्रक कर एकाओं हो होता है। इस्लिये वर्षि में। कार बैठका करवात करने सके। भपने उत्तरकानित्वका पूर्ण निर्वात करनेके बहुएए। 🐠 🐧 🧸 📲 👓 🐷

पर्व कराव अपने कर्त होता होता.

उतके इस निवासको जानका करिकाको मध्या কঁঠ তুৰ কৰে কৃত্ৰিকৰ্ কঠকুত্ৰ কৃতিকৈ কাৰ্ট कार्— कार्युक्ता के की हुए सन्वता जनवर् अल्ला करनेक लिये हेन्स करना कारते ही ही बेसे. बार क्षेत्रे और वैस्त हो कहा कहाभाग दलकेन मनि सब्दर्भनंतकी गम्बने स्टब्रे हैं। प्रथा व औरके आरापना करों ने लीतों सोकोंकों रक्षा करते हैं। दशक्रिया सेमबद्ध, ऋष सीभाग्यकानी, एवंद सम्दर्भ तम विश्वपालक भवना निगमे अंकरूपते। इस पश्लोपर अवलीयों इस हैं। उन्होंकी आस्थान करके उन्हरे क्वान्य हैत्योंद्वारा होति हुए अपने भवको प्राप्त किया सक्त दैल्पीको भार भगतन्त्र

आबीनने कहा - नहाँ ने नकाओं ने परन प्रकारी एक केंद्र की की अञ्चलका किया प्रकार और वी ? तथा देखेंद्वात कीने हुए इस्त्यदको देखराजने केने जन 99.9

• **वर्षी कहा— ग्**वेक्सकर्ने देवताओं और देवतीने सर चोरक काम करत है इससे असके हा और "सम्ब काकुर तुझ हुआ व" अस कुट्टी देव्यांका" कृति कार्योक्त क्यूब होता है <sup>क</sup> सहि क्याको कर क्यूब क्यूब का और इंक्सअकि स्क्रूबी ≥ा देवार भी प्रकाशने दूसकी कृषियांका अनवाद एक्स प्रस्ते भूद्ध करते एक विरूप सर्व कार्यक्र हो स्था पाँछ, उसको स्थान संक्षाने अस्तिरिक जिल्हा जन्म । उसके बाद देवता द्वार को और देख जिल्हा है है. क्यांसामीहरू हो से उस अन्यक्षणें कर लेनंकले किर्माकी आदि दानवीने बाद देवलाओंको करूरा सम्बन्धे निक्रम हो गरकमें जाना पड़ता है। अश्राभते कर दिया, तम में मुद्धाते भागने तमे, अम उनमें स्थापन्य जो कटा चान है, उसे कुनेबालके महर्षिकीं । सहस्रोंको ऑस्लेका स्टब्सह म स्थापना किए में सबाके किने हरूको स्टब्स बेक्न किन्न किन्न दैक्तिको बन्दी उन्हार बन्दि सामित्रके पर 🖁 वर्षि कोलेंसे वह सवाको स्था न कर सका हो। आमें और उनके एक कारांक्कर आहि पर्वार्कियोंक

तपरम् मार्थ्य अन्तरी इस्ताने अनुसा मेरीया । सम्मानिक क्षेत्र क्षेत्र के स्वाप्त के स्व पर प्राप्त कर ही है में पृथ्वीके कल्लानी लॉकरे. उपस्थी पुत्र मकान वस्तीवक कल काले और मुक एकनात्र राजा को सकता है ऐही बकार्य उन्में भक्तिपूर्वक साहुए करो। उनमें का देनेकी

County Stand and Minary County for

PROPERTY AND ADDRESS. ners and spile or produce transferring with क्षापुर्वे किमानुसम्बद्धाः । सम्बद्धाः अति अस्तिनम्हः ।



कामके बंदकों न एक एकं उस हो इन्होंने

अप्रेम चल दिया तब दश्यांच्यांने सम जाओ







A SE A SE AS TOUR SE SE PORT OF A SE AS TOUR SE AS TOUR

म्बर्गिक के सामा के स्था पर मान्याय प्रामानी करने शहर

अध्येत कोल्य—देश आज आरटी काशाय आश्रम लेकर भूत कर्यो अध्यक्त काशामी द्वाल को है रे आब अनेथा चित्रकार हैं इसी प्रकाश के केले। भो अध्यक्ती कश्यक्ती कालों हैं।

अन्तुं नके की कहनेपा वगवान्ते सम्पूर्ण, भगवात्त्वको वक्षमें वरतेकाले अक्षणक वाहेवीयके कहा— सक्त् तुन्ने भी पृष्ट् स्हस्त्वत कथ्न । क्रिका है, इक्षलिये में क्षणक बहुन सम्बूट हैं तुन कोई की बीपी।

স্থাননি ক্ষিত্র নির্দান করে। বাই ক্রের সুক্রন একটা ই না দুরা নির্দান করে। ইরের করি ক্রের ক্রাহিন ই, নির্দান করি ক্রের ইরের করে। ক্রের করে করে করে করে। participated in a second of the second of th

enthropped to the enter of the part of the part of the enter of the en

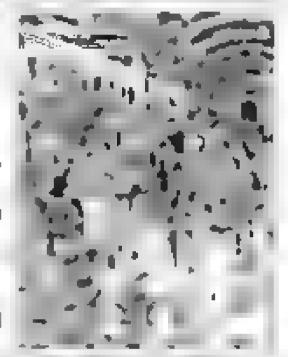

कर्त है करानों है। जाना राज्यक्ष भीनाम हो। त्यांनिय पह राज्य है क्या अपन्य प्राचीन हील कर मुक्ति मन्द्रत अवस्था की में अन्याने स्पृत्व प्राप्त की भी जब दिन्हा अन्यान यह इंग्लंग कर हैं।

महाराज्यकार प्रत्येक राज्य क्षात्राच्या संस्था । इसका प्रकार निरुद्ध कामा वर्षे का वर्ष का मी भी सवा को माँ के प्रकृति १६. एक श्रृप्तानेनामध्ये असम्बद्ध रजाविक्रकेशी परिवाद १०१४ किए। প্ৰাৰ্থ কৰে প্ৰাৰ্থ-কৰা কৰু আক্ৰিকৰ কৰা পৰু প্ৰাৰ্থ কৰু কৰা বহাৰ কৰে। स्वार प्रकार के प्रदेश राज्याचार के अवस्था प्रकार स्वार प्रकार प्रवासी संस्थान अन्यानिक जिल्ला । मानन नेवाहर अहित पूर्वाचे ४४ । अन्य लेखा ४ वेश दिया था।

24 कर्मी अरु <u>१</u>८ करने जास्तर के काम रसामें वाक्य में में क्षाप्त प्रतान क्षीत्र अन्यक प्रयोजने निवास अनुका जा एकता. अक्ष क्षाप्तक विशेष विराधित कार्यकारणाय र क्रम विदेश हुए करता साथ साथ आहारी हाला सरी केंग्री आध्यक्ति आरो होते । पुरुष जानाही प्रश्नाची प्रश्नाची प्रश्नाची अपि पुष्ट गया न है जिल

क्षण्यकार एक भी प्रकार की कुल्पे के जुन्ह । यु अवस्थ अपने क्षा अवस्थि कामा किस्कुर क्षाचे प्रकृति अन्य प्रकार प्राप्तको स्थानको स्थानक स्थानको उप प्रकार प्रकार के विकास है। जो प्रकृति নাকু জান passed অ্যানিয়ের কল মুখ সামগ্রনের। প্রদান করে করে ১৮৫ করের করে ই ।তা শাস্ত্রী 🖣 👀 च करणबार प्रेम्पण पहल कर १४ वर्ग हमा है और बन्दरके प्रक्रका भोग से उन्हेंग हैं। क्षाप्त कर्मा नेक्स क्षाप्त कर्मा कर पास का जान है। ये लाहि अन्तरित भागवर्ग विन् इन्यान क्षेत्रक केंद्र तक किया ने काफ पूर्ण प्रार्थित । अध्यक्षित काम क्षेत्र व्यवस्था प्राप्ताक कि में हों grace with प्रमुप र कर है है। करने प्राप्त १४४४८ अवस्थाओं एक और व्यक्ति करने हैं। जब मैं हारी बारके भाग जा बार करेंगी पन इस्ती जारा दूस्या जुलाया वराव्यक्त है। कार्यक द्रारायकीय अनुविधा

### अलकॉयक्यानका आग्रंथ - रावकुमार्गं के द्वारा कारक करें। पूर्व वृक्तक का का न

স্থানাক ক্ষেত্ৰ কৰে কৰে ২০ কেন্দ্ৰেক নাম । একেই স্থানিক ক্ষেত্ৰ আইছ মান্ত বং এ একু মণ मुख्य कर है। जनक वरण पुरस्त विकास अब एक्टर्स मुख्य क्रमा रक्षेत्रों अधारतसूत्री भाग म क्षेत्र व्यवस्थ रेक्टम एक वर्ष अन्यक वर्षण म बावार अस्तिव प्रकेश वेजनीत वास्पर्य क्षण है। उनका कुछ का कर के अन्य कार भा क्षणका करों के पर कार्य है कुछ सेनक क्षात्रकार्थ क्षात्रका प्रशासन पूर्ण और व्यक्तिक प्रशासन प्रशासन कार्यक कार्य में पूर्ण अभिवेत्राहरू में के अध्यक्त काल का यह अवद्यक्त जनकार के पुरस्ताककर बहुत है किया आहे. ৰুজিনিক ১৮ – লাবৰ প্ৰদেশে, কৰি∠ কৰা বুনাক ক্ৰমেণ্ডৰ লগন আৰক্ষণ বিভাগি নি का कुछ औं। अब्बाधी कान अन्य अन्य अन्य वार्यों के व रोक्सी के बार्ड श्रीतक क्रीर गरम के अन्य कि । अनुस् का काहि । अन्य प्रतिकारिक का सम्बद्धिका निर्माणक <sup>का</sup>र्यक्त है के अनुस्त বিষ্ণান্ত কৰি সুৰুত নিজ্ঞালয়। তাৰি । লা বা বুলক দেল হবি কাল পিলিলয় লা সাম্প্ৰ

क्यांच स्वक्ष्य है — क्यांच्यी कार्यात स्वरूपके क्या कार्य कार्यकारणी स्वर्धके अस्य कीर साथ



थुनाह् हान्य ज्ञांच व्युवासाय आहर करनत साथ गण समानस्थल हो, य

सि राष्ट्र क्षेत्रक कर्न्द्र है सकते हो। जो क्षुद्र(का) कारकार करते, अनुआँको हानि मुहँकाले बया। बंधके समान वर्षने दाक्षते क्या भारते हैं, विज्ञानुस्थी। स्टब्स्सी करा हो क्यांति सहस्रे हैं।

कोई क्या वयकार का सकता है ? अनके घरपर उसने हुए सभी साचन भवा ही पश्चिम होते हैं. रुक्तो छात्री काथनाएँ पर्य को आहे 🕏 उनके मध्यें जो एक है ने हमारे क्लाइजें स्टॉ डे अंसे बारान, आर्थन, प्रान, भूभाग और बारम भूटी कार्य रफनका हो प्रकृते हैं। इनमें जो विक्तन है। धह

भी तम प्रकारके संदेशीका मनोपील निकास करते हैं। हो, एक कार्य क्रान्त्र अक्टब है: किन् THE PERSON NAMED IN

विकास समारामानिक किन्दे अर्थाया उत्तराज्या है ।

सिमाने **भारत** पत्रों अस्तरभा हो **या** साध्य किन्तु में उस असम कर्तको अद्याप समञ्ज चळाल हैं, बिद्राल प्रश्नकि लिये कीन सा करने असल्य है। यो अपने मन, बुद्धि तथ्य इन्द्रियोंको संबक्त रक्षकः लग्नममें लगे १६वे हैं, तम प्राध्यंकि लिमें इस पायालने या स्वर्णने कोई भी ऐसी करव नहीं है, जो अज्ञात, अगम्ब अबबा अन्नम्ब हो। 💌 धीरे भीरे कलती है। तकावि कदि करे जावले सं तो सरकों जेजन दर चलों जा सकतो है। उसके विकास मन्द्र हेज क्लकेकरी होनेक्ट भी वर्दि आरों पेर न बडावें हो एक कर भी कहाँ ज सकती उद्योगी मनुष्योंके लिये कुन्न नृष्य और किश्यन किये हेन्न है कह सिंह, हुनी तथा अन्य अगन्य यहाँ श्रीता, उनके किले राज एक-का है।

**कार्ड यह भू-भारत की कहीं भूधका रुक्तन, जिसे** पुरुवीयर कार्य हुए औ राज्य उत्तामगादकं पुत्र श्रुवन श्राप्त भग किया ! इसिन्धं पुत्रते ! महाधाः। सञ्जन्मास्त्रते । जिस वस्तुभने आवस्त्रकता हो, बसलाओं 🔝 बन्द नम दोनों भित्र ऋ**मते** उत्तरण हो सकार\* कार्षिके काल- - विश्वानी । विश्वानक जिल्लाको अपनी कुमानशास्त्राक्ती एक घटना कालायी की थह इस सकत है सका 💌 🖚 🖚 **८** भी एक **अंह** शहाण नवारे व कराये माराज । में नहीं नहिंद्रकान ने और एक लेन

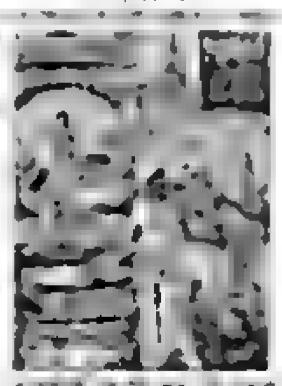

क्या जनाओं की और होंटे-और सरीएपाने देखरे

क्रियान के क्रियान स्थापन में क्रिया

📰 भूत्रां 🚁 च श्रीकां स्थाने वर्ष् प्राप्तान कुलः । असल्यास्ययः 🔝 तप् करकतां कराधान कार्यकान नेन प्रकटि र क । प्रश्नित्तकः क्रांक्टिनाकर्यः ५४% द्याप

after a figure from the second Bong, resting to the country of the country fine control to and program on the theory of the sale of the 化二甲基甲烷甲基甲烷甲甲二甲甲二 The set was to be all grown the first term from and has a first of the marie ten market स्वीकारण किया गाउँ के का का अस्तिकार में असावी करा के आप के असी तो के पूर्ण के was at the regard of the first term to be the district of the street when the send of Total serv. At ्रकार क्षेत्र पर्य क्ष्मणे स्थान स्थान स्थान के व्यवस्था के स्थान क्ष्मणे का कि अपने का स्थान करने करने का स्थ स्थान did the out to recent which if he advantage solves present to which 

plant we begin to make a result for the same pass make a first

the places of the rate of the san as as an except

Action of the Parket of the Pa

### क्षक्रक के का क्षेत्र का मान्य का माध्य का का का

विकास कूल - हुने अवस्थि मारापान साथ नकार राजकुन्तर जनभावने नहीं यो की कार्य भित्य, उने भारतको गुनरोपीनो कथा नही

And their first name man Spille. AN EAST PROPERTY SERVE STATES एक विक्तीको ज्ञान कर दिशा और कुलान्याध करनकाश्चनमें ही विभाग करते हैं, इस कारको यह mount for great the state of the first भागमे वास-में क्ले हुए जासन सुविका सकाके किने वट सुअपका क्य करने करके आज । उसे रेक्को भी मुक्ति शिलाँकै इसका सम्बद्धा भिन्न हो।

अञ्चल औष्ट्र ही अंदेश अजर ही मनुष Anthropia of the second of the A DATE OF THE PARTY OF A SECURE AND ADDRESS.

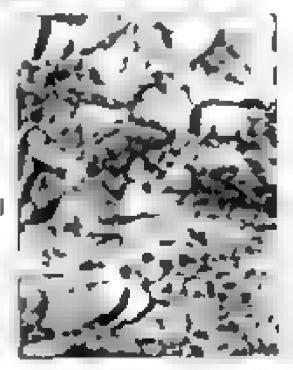

क्रमणी और स्ट्रींनामी जामने असन संकर कर रचनीको बेसकर राजकुकाने कनस्य का नोई क्षापने पुरस्त कामानेको भूगाने प्रश्ना अर्थर क्यों 🖚 एकारतस्वर्ध केली हैं। कर्मतके हिंदी हुई करी क्रान्ट्रेमी दूस पांध कर । अस सुनारे कालान की करलकार करते क्षेत्रा को अनुके अक्षत केमले करनेकाना का इसमें को बेनने उस क्षाका चीठा किया। केथी और निसाद मुजाओं करे करक्यात्मा कारतहरू से आहे. जानक सीच केनके कामता हुन्य केन्द्रकर नक्का व् कामदेव की समाहत । कनके नेतर बाइक्सों कंटन दूर निश्नाल एक उत्तर स्तर बालां की कहा सकता बाटका साड़ी को उत्तर किन्तु पुरुषोपन जिल्लाको आकारणे विकारी देनेवाले अस्त्या वन अपने वाली न रहा वह दूरंत भी गढ़ेके भीतर बड़ो कुर्जीके साथ कुछ पहा उसके सामा आधार और दीनलके बसीभूत हो पनी बाद क्षीत्र हो अध्यारोही सवक्रमार भा और सोक्ने समी-'ने बीन है र देवता. क्यू, राजार्ग आध्यकारमे और हुए उस भारी एकंग् कृट कई । अभ अन्यत रिकालन से नहीं आ गर्न का ने कीई उसमें आनेका जलकुकारको वह सूजर नहीं कुम्मल्य बन्द्य हैं हैं की विकासकर उससे लंकी दिरकारी बद्धाः वस्ति उसी प्रकाशने युक्ते स्वीत की और प्रश्लीक केंद्रमार सरका मूर्वितत ही। प्रात्तरालीकार कर्मन हुआ। सामने ही इन्द्रपूरीके नकी कालकुनावको भी कालदेवके कानक आलाव सन्तर एक सुन्दर कार भार जिसमें श्रीकर्का संत्रोंके का शका किया की **देव शरूण क**ालेर हन्होंने इस बहुत होंग्य वा है में दूस रामके जार्र जार करणोज्ये आध्यक्त दिखा और अध्या— उपनेकी भू वह क्लान्द्रेसचे वनी हुई के सक्कमारन करूने इक्षेत्र किया, किया कर्षे अन्ते नोई बनुष्य त्याँ विकासी दिन्या से तनारमें जुनते तरी। जुनतः ही-मुख्ये उन्होंने एक रखेको देखा जो वसी वस्त्रकालेक शत्र कहीं जाने का रही भी। उपस्थानी इससे कुछा—ं वृ कि भागी करना है ? किस अध्यक्त आ एही हैं <sup>क</sup> उस स्कूटनोने क्रश्च बचन नहीं दिया। बार बारवाय एक पहलाली कोविकाश कर एकी। **अ**नुस्तानने भी घोडेको एक जनह साँग दिया और इसी स्वीके पीटे: पीटे महन्त्र्भे वर्षक किया वर्ष मुख्य उनके नेत्र अस्थानेसे मासिश हो हो से इतके करने किलों प्रकारकों कड़ा कई भी बहलमें पहुँचनेका उन्होंने ऐश्वा. एक विहास कर्ण बिका हुआ है। जो उसामे रीवेतक स्रोनेक क्का है। तकक एक धून्यने कावा बैटी थी, जे कारकार्त्त संबंधित को जान पहली थी। अञ्चलके क्रमान कृषाः कृदर भीते क्रीशस्के समान साल-आंद्र, कराव शरीर और गोल कमनके समान क्राके नेव के उल्लाह स्तानकों कींत कर संश्रेष्ट्रसन्दी।

चुँपराठी बालींसे सुसीभित अभी हुई कही. अहूरा न्यानस्थानम् गर्गे व्यास्त्री, विश्वे उन्होंने व्यत्नी महत्वमें बाते कुर बंका क्षा जावन क्या क्षेत्र क्यास्त्रपूर्वक हुन। करने लगी। बाजबुन्त 🗈 🕶 प्रकरण केवर कर उससे मुख्यांका कारण पूका 🗝 🐨 काल कुछ लाकित हो पश्री। काले अपनी सच्चीको सन वार्वे सवा वी किन उस सम्बंधन क्रांको मुच्छीयत साथ कारण, जा राजकुरवाएका देखानेजे ही हुई भी, जिल्हारभूवीक सदा सुन्धा

of the state for the day of the fire वानसे प्रशिद्ध एक अन्यानीक समा है। यह सुन्दरी इक्सीको सम्बद्ध है इसकी नाम सबसात है नक्तांबु ६।नवका एक नवकूर पुत्र है की रामुक्तॉक्स दारा भारतीयाचा है यह संस्कारी प्रतासक्षतक बामकं प्रसिद्ध है। बस्त्या निवासभिका पातालके ही भौता है। इस दिन यह मजनान अगर्ने पित्रके अञ्चलने युव नहीं भी उन्हें तत्त्व रम दुराला सन्दर्भ क्रिकारमधी अन्ध केलाका ४८ अस्प्रताम बास्तिकालो हर लिया कथा दिन **में** उसके सम नहीं की सुन हैं, कापानों करू क्षेत्र

Mit the bod and their place and the first of the best body and the THE PART OF THE PARTY AND THE PARTY WE ARE ASSOCIATED IN THE SAME THAT , कार कुत प्रमान को पूर्व पीतिहरू को का अपने को पात की प्रकार के साथ का अपने अपने कर्मीको का में काल उसे के अपनी करानदें कर अधिकार के किये आप करता है। ऐसे के उसे The tight straighed street Street and desired to the party day from the district को । इस प्रमुख पहल पूर्ण करना प्रश्नाम कि क्रियान के कांग्री कर्त हैं। क्षित्र का कार्यांक कार्य कर्म कर्म करिया स्थापना करिया है के किया है के साम क property of the second second second section and from the off of the field \$5 and the said the strain to the said of the sai By the desire of the parties were a second to the second the parties of the are now grown to the angle of the same of र प्राप्ति के कि वे कि बन्धि के अपने कि कि कि विकास के कार्य कर हैं कुछों के अवस्थि का है। उससे जब असम अस्पन्त हैं उससे में एक स्पृत्यान grown with the Part Print of the Part Name and Part Printers and the Part Printers about the same of the gap of the best and the first about the same of the स्थापन कार्यक्षणाच्या वर्षा वर्षा विकास वर्षा स्थापन वर्षा weather the tree weeks of the Proposition and the best and कुरको एक है को सम्बद्ध समझ है उपलब्ध कर पूर्ण करने साल है है है हीं के करणां का का का का कर कर कर के प्रियोग के प्राप्त कर किए हैं। यह कर किए की प्राप्त कर की प्राप्त कर की प to all the formation to make them there are find a little that the a first চা কৰি এৰ জন্ম সকলে বাজন কৰা কৰা কৰা বা কৰা ইয়া সংটা কৈ যায়। কৰা ই 97 1

में बहु हुए के के के प्रमुख के में के प्रमुख की के में कि एक प्रदेश के प्रमुख के प्रदेश हैं के प्रमुख हुई।

AND THE PERSON NAMED AND PERSON NAMED AND POST OF THE PERSON NAMED IN अस्ति विकास के प्रति के प

बेल कोड़ा भी उसमें कूट बखा जिस बोर्ड्स अहा the same algorithm to the same and the grade desired strategies of the 40 THE RESIDENCE OF A PARTY OF A STATE OF A STATE OF THE SAME OF A STATE OF THE PARTY के कहा कि का कहा करों । जो करने के जो हाता करने की होता है। यह के कि हा trage of months and region from the works tracked the figure title. का के हैं। इस प्राप्त है जिल्ला इसका रक्षत है कि प्राप्त सरका का रूप के लिए क्षेत्रके पर हे क्षेत्रका प्रवेद कर्ति हैं। अने कारण है है तेक क्षेत्रक क्षा करण है करता, एक्ट अपन्य रूप में कार्य है है है , त्यार किया और है। एक्ट अपने में में क्ष्म क्ष्म का प्रशासक है। स्थापिक क्षम अवस्थित है। प्रशास के सम्पन्न की है। पर्यापक कार राज्या नहीं हो स्थाप के हैं करेश हुए हैं किया है और उन्हें के हैं है है है है है कि है

क्षण कुरू के प्रत्य कर्मान करने के ने स्थान है। एक उन्हेंजन क्षण करने सम्बद्धि करने स्थान है

स्थानि नेका प्रकार होतार करने 'बोर आ स्थ-वाम करने हैं इसके सम्बद्धक दिन्नों करेंद्रे स्थान करों हैं करेंद्रे सर्वोत्ता हुए म और निर्मालों लेखका करमक न्हों हो सकता श्रीविक कमनीय नामि बन्द्रमाकों हो सब होती हैं प्रच-७ प्रथा सुपेने ही मिलाड़ी हैं देवी जिथ्ही धन्य पुरुषकों हो साम होती हैं 'बुंचे बीव्या जीव सका उत्तव पुरुपका हो किन्सा हैं हतमें सन्देश नहीं कि आपने ही यस सेचा सुनावन्त्र कम किन्सा है धन्त पीनामा सुर्वाच विकास की करीती मेदि कर क्या पीनामा सुर्वाच विकास सम्बद्ध पाक का पान हो नहीं जीव पीना सामित स्थानित विकास का पान हो नहीं जीव पीना हा सामित हिम्मालने की नका एका है उसे अना हुम की पूर्ण करों

कि कर काम में सम्बंध अस के कर कराओं नामकाल किस प्रकार जिलाह करते कुछहाना सोली- नहीं-नहीं देखा ने क्येंड्रेंस्ट कर बेक्सनमा है अपके पिक्षाची इस जिलाह से इसका होंस्ट क्या इसके साथ असरण निवाह सीजिये

A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF

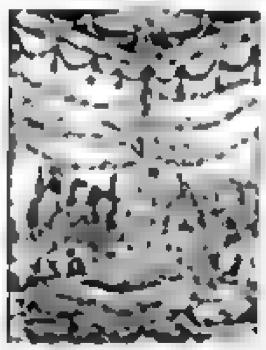

(राजकानाने तमास्तु कंडका ३४%ने लात पान लो सम्बद्धालाने विकासकी प्रावसी एककित क अपने कुलगुरु तमकुरुबुद स्थरण विद्याः वे - कहाः किये *केशान स*टी आ पर्देशे मदालक्षाके प्रेमले और कुल्डानक्या गाँग्य रहानेके निर्म ठलीने जानेमें दिलामा मही जिला अ करणे जाता थे, असा असेन पुरुषीता प्रत्येत 🗸 🔞 १५५ जिल्हा और महासायानं जनक अधान काके कैकड़िक किंव क्ष्मक की दिया. वै तरकारो विक्री अपने आसमाध्य करा the state of the probability of पंक्तं पत्त न को अध्यक्तं कल कार्यकं भ न उल्लूक हरे कुण्हलाने बल्ही विजयके साथ अजक्रमासके गं नातांनाम भिन्नः इस रायम् अपनी सर्माके प्रति स्तेतको अधिकतासे उसको भाषी अद्भागी रही भी।

कुन्यास्य कीटनी— प्रभी आकार्य कुँद्ध बहुत बहुत है आप तीने लोगोंको कोई पुरुष भी उन्हेंत रहाँ है सकता विश्व मुझ- केवल किवलों के दे ही थे और सकता है किवला इस महरूरता के मोहले मेंग विश्व आप्तह ही गाम दक्ष आपने की अपने प्रति की इस्ता कि विश्व का काम कर दिश्व है क्यों कि इस्ता की अपना का का का दिश्व है क्यों कि महिला का कि पत्नी अग्रवश का को है जिला को अपना पति पत्नी अग्रवश का को है जिला को जब पति पत्नी अग्रवश का को है जिला को स्वा पति पत्नी अग्रवश का को है जिला को होते हैं सब उन्हें की कियं की पहिला पत्नी दोनोंके सहने पत्न ही सिपंग है राजकुमार स्वीको सह। बस्त कि विश्व पुरुष किशी कि पुरुष किशी देवता भित्र शुल्य और असिकोंका पुरुष किशी देवता भित्र शुल्य और असिकोंका ्रिम्नोर्द्धे, अस आदिक स्थाप वर्तनीकेयंका और मुक्त अस्ति स्थाप देवराओंका प्रसन्न करना के क्यों भी मृतिके विश्व भम, कर्क, काल कर्न सकाव रहीं भा सकती क्राप्तित पति पत्नी दोगीका सहस्राचक हो ज़िल्लीका सका निर्भर करता है आप दोनों

यों बन्द्रवह कुम्हलाई असमी स्वर्धन्ते गल में सम्बद्धा और राजकुमारको नमस्कार करके कर कुमाने अभीत सम्बद्धाः असी मनी कुमाने अभीत सम्बद्धाः असी समी भीत पश्चित्वत्रोक्त्यं निकटा असी के सी यह बाह दानभीयने माजून हो नथी उन्होंने मुख्य सोमहास मन्द्रभ आपन्य किया— क्रान्थ्यम्

िस सम्मारकार कार्य हर लागा था, तल एककुमार दुशने वाहा है। वह अभानार कार्य है। परिष्य खड़ार गदा, भूल, बान और शहुर आदि आवधील अजी हुई राज्योंका विशाल संस्त पातानकेतुके लाभ बढ़ाँ आ महीची ७४ सम्बा राज्योंने वज्यात कार्य कहाँ आ महीची ७४ सम्बा राज्योंने वज्यात कार्य कहाँ आ महीची और स्वांचित्र वृद्धि आराम्य यस दी । मक्कुप्तर भी बढ़ें वृद्धि आराम्य यस दी । मक्कुप्तर भी बढ़ें

स्थ करव करव कर गिलके सम्मानि हो पासलकोक को ब्रॉन जलारेलको स्वानेते छिल-पिन हुए कट्न, बर्कि, जर्ड और सक्काको अन्द्रीहर हो नदी ४८वन्त सक्कानको स्थान भएक सर्वका सन्ध्रम ।कथा और वर्षे रामकोका होन्द्र दिय तसका प्रमण्ड जनतास पामकोका होन्द्र दिय तसका प्रमण्ड जनतास पामकोका होन्द्री करस सर्थकार प्रमण्ड जनतास उनकी हिंदुवी करस सर्थकार राज हो नदा जैसे काक्नम्निकी होधानिको स

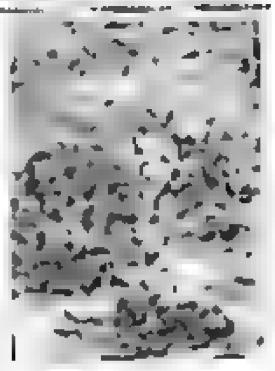

अस्कर्ण ज्ञानल जन्म भरे

sa प्रवता कहे- वहे आरबीका वन 🗣स्के ल्ल्युक्तर कि: आपने अन्यत समार हुए और उस क्ष्मारल्यक साम अपने मिलकेंद्र ननाएँ आये ाक भ कोंकी प्रकास करके उन्होंने काराना**र्थ** वाने कुणडलको दर्शन होने, नदस्थताको करे औं। ধানবাৰ বুকু কংগ আহিছে। ভৰ চৰাৰৰ सुना दिया। यह कम कुरकार विकास करी **१सन्तर हुई उन्होंने प्**त्रको का**राजि कराक**र कहा— केरा तुम सुपाव और महात्वा हो भुक्त मजो तम दिशा: स्पीतिक तुम्हारे हुआ बदम क्लेन्स 🐙 🧸 ्रानयोकी भवसे २५। हुई 🕏 पॅरे पूर्वजीते अवहें बुक्तको यससे विख्यात किया का वीचे उसे दकाको फैल्क्क्स था अर्गेत तुमने अन्यक्रम पराक्रम कारके दुसे और भी **क्**र) दिया िकाले को बज्र धन अन्यक पराक्षम जात विकास grave to the transfer No. अन्तर्था आतं अधिकः **कालान** दिस्ताने त*हे विद्वा*न्

वुस्त्र अहे कहते हैं किन्दू को निराह्मत दर्भाजित

मान्यक के अपन्य कर हुए अन्यवस्था के अपने अपने अपने और इस्तवस्था क्रमानुकार करने

THE RESERVE THE PROPERTY OF TH भार भीति एका बार्क अपने सरमाने तस रोप्त है। अन्तर क्षण है। या दिन्स बहै। विश्वास के अपने मेरे देशन कारण कार रहेको । ५ - ६६ वर्ष आर्था व्यापन कार्य । यू २००५ १७मी व्यक्ति कर अस्ति है आ उत्पास कामण पुरुष को के हैं। परना प्रकारक फेलकी अवस्थित का है है दूसरें और पूछ प्रकार प्राप কাৰ হ'ব বহু কৰা কৰা কৰাৰ ও ১ এনৰ ভাত্তৰ কৰি পুৰুত্তী কৰা সংক্ৰমেন্ত্ৰীৰ কৰা कुल क्लिक क्लिक प्रकार प्रकार का एक लगा है। ने धर्मक क्लिक क्लिक का को सहिता है जो याच्या वे पर हुम ध्या की अही जैस विकास तथा कुंचको मानव में यह का लिए सहस्रत विकार सम्बद्धको सुरक्षा प्रकार और িংটা ইংস্থলীর বাস্থা টুবিশ্বর মুল কমি । সংস্থানেটা কথা পরী সামাজনার ভার স্থান ক কৰি পাঞ্জ । তি হয় কৰি হ'ব কৰি এককাৰ ক্ষেত্ৰৰ কৰাই কৰি এক ক্ষেত্ৰ প্ৰাৰণ কৰি বেৰলৈ মান্ত ভাৰত কলাই হয় মুখ্ৰ কা কা কা কা বিভাল अर्थ पर स्वयंको विकास । प्राप्त नवेलन अन्या अन्न निम्न करने व्यापना स्थापना स्थापना किया करण करते. कर करण है, जो निवा अर्थान अन्य करण दरका करा अर्थ कर्य के स्टाईट THE AN ARCHITECTURE STORY THAT WAS REED THAT THE WAY THE WAY THE VALUE OF THE सकत है। को जपने नावसे प्रक्रिय होता है, यह अलब्द केपार्थ की

ान वद्या प्रशंका और ऑन्ड्रेस दिए बक्क

and Williams

## नामकेत्ये कपटन मार्ग हुई सहासम् 🗸 नारगानके चनासे पर्याप और क्राप्यज्ञका बालानकोक्तर्वे बचन

 स्था काला प्राच्या साम्य का अला अला है यह बुजाने इच्छा तो के अपका कार्यका व प्रश्निक वाकारण । जन्मिक ने उन्त तुर्वार्ध अवस्त बहु चन है। के द्वान दें ने स्व क्ष्मी - विराह्य अवस् द्वारी सामी बोली दूर समझ A . C की को अपने का कारके अपना । अने की प्रकार प्रेक्टन करी है कर लोग नम क्लावक ১০। শিকট বিনাট জনট কটা ৰ পুত্ৰতা কিন্তুৰ ককাপ্ৰতিভাৱন কামকৰ গল কট कारी पुर्वाच्यों भी काम करफ विकास व्याप्ति हो हम सामान्यों कर करा व्याप्त है करके ক্ষমত সুজনী বা অফ শিক্ষী কৰ্ম নি মুখৰ । এক এইর আ উ । এক) ১৯৯ - এ একস ছুম কৰক কৰা কৰা হয়। এন নাম্প্ৰতি কৰে। কৰা আৰু দুৰ্গী নাম বাৰ্থীই বস্তু ইনাৰ্থী का प्रदेश कि कार्यक्षण मा स्थापन के अप <sup>क</sup>ार्यक कर कर है है है । िक का राज्यां का सामा का सामा का का का की कहा के अकार का कि का का की का की रिनाहर का 149 का जाने का अंग के के जी अपने कर बर अध्यक्त पहरवार है सिंह

पोर्के भारतका कहाते हैं। प्राप्त प्राप्त १४०० प्रश्न अवस्था हैं हुए। एक अस संदर्भ कर का बारमानक अन्तर्भ निर्मा अभि । भी कार्य के देने में बन्धेक रिर्मा पह कर्मण र्धन आहे र परिव निर्मा विते हात्रका उपन करना में सारकारण है जिल्ह िश्रा प्रता अध्यक्त व्यक्त -माइबे: जनतक और जा 🕡 स्ट अनुसारि अवस्थाने स्थापि व्यक्तिक

पालकाम् के इस अक्षार कहा<sup>ला</sup> व हालका नरीक बसर्वे अवको सम्बद्ध अदृत्य हो बना और ने उसके मध्यक्तिका आवक्त्री रक्षा कार्य **१८वें असले** भीताले यह श्रामकभागी भागान क्षमा एक औं कालक रूप अन्य लेखिक समाध पर्वचकत इस इकत केला.

कालकेतने कहा---वीर ककरणत्व मेरे उदयमंत्रः मानीय एवं के करीर जनस्मित्रों की शक्ष भारते हाए कियों हुए रैल्लों मुख कर हो थे। उन्होंने अपनी स्रोक्तिक एक किया और बहुत से कहनाई -हैक्सेक्स बोलके बाद इसाथ फिर उस भागे देखने भागातम् भागात् अभाग कार्यस् उपनारे अन्ति सेट अरखें । कार्त क्रिक्ट क्राइनि अवर्थ मानेका वहाँ अनुकृश्य बच्चे दिया किए क्योरिक्योंने किएकन इन्द्राद ऑनिक्ट्रेक्टर का दिखा एक्टर ज**ा** स्वतील हो नेशीने और **भ्रतात र क**ेरिनेविनका सर अभी अन्न नाम कर «प्रत्या धः=में उन्हें अन्ते साल एकत हो क्या पुत्र प्रकारको निकृति। च्या सन कुछ अपनी औंखों देखा है। इसके बाद 🛮 ब्रुप्त कर्तन्त्र हो। क्ट अनुस्तेन 💖 अपन

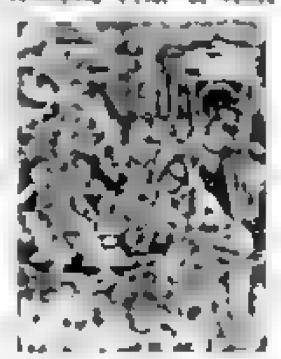

भारतम् भी माद्र कोटबे कारण-कारण होने राजा। तथा सर्वाकाने क्या कश्मासको प्रतिक शिका महाका प्राप्त हुई देखा, क्या कृत कियार करके भावनो किया जिएक और कहाँ कोन्ड करने पू व स्टब लंगांसं करा— प्रकारनो और देवियोः में धन्हारे ्रभेर अपने दिवसे रोजना कोई प्रतान नहीं देखना । ्रकारी प्रश्नापको सम्धनम् अर्थनन्त्र सार्व हो। क्रिका इटक्को अध्यासम् क्रीके किले यह पर्यक्त हुए। यसका भक्तेभावि विचार करनेका क्या अनके लिये होन्ह कहें और धना युजनभूके लिये। को क्यांका लक्तकतुर्व कर क्रम कृष्णकर होन्ह्र सोक्योंको ऐसा काम पहला है जे केंगी कृतकृत्व दिया और देसे आप था, बैसे ही चला गया जह । इसेके काम लेकके के पापती हैं की सब मेरी कु:अनुव करा-का सुनकर काकि लोग सोकाने जेकारी लगा एउटा का और मेरे ही कारनेसे भवकारत को क्रोफिक्त को करें। फिर कोड़ी देशने होताने काकार तिये एशाने सामय हो मृतकुरके शारे कुता. अपनेक्ट इनि-१त्रहर्षे सभी किस्टी, सभा तथा क्याराची अञ्चालेसा ५% वृद्धिकाने पुरुषेथे- दिन्ने कोकस्था भी भारतम् द्वारी होतल अहार साले नानी प्रदाससारे जिल्हा के के स्वास्त है जो अवस्थ कार्यकार क्षेत्रक एलके अवस्थानके देखा और कांत्रको मारा है, जब अवस्थित गाँद केर युक्ते अकार्यकी भक्त रहन कर क्लेंच हरी आपने एकरे उपयोक्ता । अस्य प्रकृति क्रम किया के बहु ही भहार अस्तुद्वस्था

्यानाम कृष्णकवर्ष प्रमाणकार अस्ति व ५६

नार्क में करते हैं है उर्कार्क करते होते के क्षात्रक समावित करते NAME OF THE OWNER, AND POST OF THE OWNER,

ৰয় হাত সংস্কৃত সংস্কৃতিক প্ৰদেশ কৰুত প্ৰশেষ্টাই। ক্ষমুখনিক জন্মত নিৰ্দান কৰিব নিৰ্দাণ क्षा न का स्थापन के कार्य करता करता है की अपनी करता के करता करता है जिसका है जा us for 1 mg and his sto 2. तक सम्बद्धा नक तक तह किया है. पुरस्का के सामान्य पर है। जो प्रतिकार के मान्य के प्रतिकार कर स्वयंत्र के ब्यूप्टर स्वयंत्री में एक्ट्री टिप्टी कर्म्या । जन्म किने मान्य और स्वयंत्री वे . है बहुन्तुर्थक केन्द्र क्या प्रत्य गराम दूरश है तिया। इस्त्या गर्म ६ व मी विम्ने मेर स्थितिय (१३०० कर को के प्रथम । अनो के वे प्रथम का वा पर पर । वर्ष दूर कार्य कामानीके समाप्त है गिर्मि करिए गाउँ ीं करने अंदि कर पूर्ण कृषक प्रदार की अनकर पर्यो तकर राजि क्षेत्र है। के विकास र में सम्मान्त्र न के कर मी. जन्म मन्दर्भ में के हैं है सम्मान्त्र निर्माण क 🖟 व कर की प्रोत्तवी प्रकार कर है। सरकार अपना अंगर अंगर अपना 🗊 अंगे हैं के हैं है। माने करून भी पुर्वाणने राज्ये प्रभावनात्रक प्रध्यास क्षण नवक है . जाता, विस्त का हुन्य कर कर्या को सामान सन्द्र सामानक उन्हें ती तात प्रमान की मीन हमान कर क्षत १७ के औरत प्रदेश परनेक्षण है जब कहा पूर्णा रोज में की एक परि काम रकें के को को क्षूण करकार का तेण पर की उन्हें काले पर के दें पनि संस्थान र प्रकारक के पुरस्तु में कर प्रान्तकों जाएते के नाम एक्स के हैं है का हुए कका १७६० वर्ष के समझ्या प्राप्त प्राप्त के कामणा के मानुसार प्राप्त प्राप्त प्राप्त का गाँ मा (पर क्षाद्र रूपनी रूपनी केंग्से कार प्रकार देशक प्रदर्गणणक पू⊀ी मा जेग्द्र 📍

and the state of t ्राप्त कर प्रशेष के अपने क्षेत्र को उसके के उनके हैं। जन्म म् <del>व्यक्तिक १९४४माम् वर्षे स्थाप १३४ १ १ १ १</del>०० १ der all marrier in tradest program after the party till and receive a न हुआराज कृष्य स्थानका अन्तर रहते गाउँको । से सार विश्व करिया करिया है।

भी र सम्बद्धि कर है है से सम्बद्ध नवाल कियान । व के बेल्प कर्न गोलका सन् 先とうさ | 50mm | p.m.

है। इसकार के अन्यक्त रहता रहे का रहे । अने नहां साथ का स् अन्ति । त्याच विद्यव व प्रमुख 

प्राप्त क्षेत्रक से में विश्ववयंत्रक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के अस्ति क्षेत्र के अस्ति क्षेत्र के अस्ति the set of the fire and the second of the second of and the first



कार्यक र के क्या के कि व के के कार्यक र के कार्यक र जो कि कि के कार्यक र के कार्यक के कि कि कार्यक के कि कि कार्यक के कार्यक

हैना किया करके उन्हेंने बाह्नाताके पिन्हें जन्माओं साथे और उनके नारका कर्न पूर with the own play of

क्षण्यात क्षणे वांता तक ते कृतते कर्ती करासका मुझे किंग ते कार्यों के ६६ - ६ स्था कींग्रे ओक्समिक्सी वहीं कर सकती पुणके समझ विकास नेत्रीकर्ती जन्मका सकुमारी अवस्तासके स्रतिरिक्त करण किसी स्तीके साथ में संस्थान वहीं कृत समझा यह सी वांका सहा करता है।

बोनी नामकृतान करते हैं। विस्तानी हम धकार मकरकराके जिना में क्लिसम्बन्धी समस्य भोगींका परित्याप करके सम उत्पर्ध समयपस्य पित्रीक साथ सन बहलाते हैं। क्ली उनका सबसे बहा कार्य है। परन्तु वह तो प्रभरकरेटियें पहुँचे बूह क्लिसोंके सिथे भी अत्यन तुष्कर है। फिर क्ला कार्य है। सब है कर है

नामका अकल केले— पूर्व पदि किसी कार्यको असम्बन्ध मानकर मनुष्य उपके लिये उद्योग की करेंगे में उद्योग छोड़नेसे उनके धर्म हानि होती इस्तियों महम्बन्धे अपने मैक्सका लाम न कार्ये हुए कम्बन्ध आरम्ब करने चारिने क्योंकि कमकी निर्देश के और कुल्याकी बीनीयर जनवास्थिय है इस्तियों में इक्तवाका अन्य पत्र कार्य के कार्य कर्मका जिल्लों हुए कम्बन्धी बीन्ह है निर्देश म

की करकार जाणांच अध्या कियातम प्रकेशक प्रश्नाक की बीटी की स्थानकी का उद्यास्तान के कार्य कुळा कर्या करों जाने के जी हैं समय स्पाद करते और निम्मीटेड आकारक एहते हुए सर्वाचनी देवी में जन स्वाक्तर उत्या का नी में राज्य के स्कृति करते में

e seri inger

कारकारीयां वैजीवारियांक्षीयम्: सुकाय स्त्रीको प्रकारक विभागा कञ्चानेतीयं कारकारीय्।। स्वारक् विभ करिकारियामीक्षायाक्षीयाकारम् सर्वार स्वारकारीयो वीच्या विभागीयाकाम्।। स्वयन्तरं को वेशि क्या सन्ने प्रतिक्रितन् अस्तरं यस्यं वेशि संदिक्षतं करनाणुकत्। अस्तरं करमं कहा कर्यकीतस्थारात्करम् १ व्यवकारिकको कर्ति विश्व क क्यान्य क्ष क्यां सर्वि किश्व क्यां क्षांब्रीक्षणं क

management of the second second

व्या प्रशासकी कर्त होता विवाहनिकाल् । तम प्रशासकी सर्वपरित कर्मीय स्थित विवाहनिकां क्षा मन्त्रे सोवाहकाने के प्रशासकी क्षाक्रमध्य । मीचित्र कर्मातीय कर्मात्र उस्मे कर्मायकार्यकी असे प्रशासकार सम्बद्धकार विवाहनिकालाः एकस्याहार्य हेथि तम कर्म स्थानकी । विवाहनिकालका सम्बद्धि है स्थानकाः सोवाहनिकालका सम्बद्धि है स्थानकाः सोवाहनिकालका सम्बद्धि है स्थानकाः

वित्र औत्वार अक्षणके कराई को हुन्छ।। श्रीतिक्षण है वह स्थानन महण्यस्य है उसमें जी व मानाएँ हैं ने ही सब कुछ हैं अभित नारित सन् अस्टत रूपसे स्थानहरू होनेवाला को कुछ भी है वह सब उन्हों से स्थान है होन स्लेक हीन

PROPERTY AND APPROXIMATE AND THE PROPERTY OF A SHARE AND A SHARE AND A SHARE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF O पिन अन्यक्ति । तम् प्रयास । तन् प्रशास्त्र ६ विभिन्न । सम्बद्धाः १८६ वर्षे १८८ । प्रतास । सून होत् अनि । क्रिक के भारत और अध्यक्त ने क्रांच्ये के हैं क्रिक्त के पन क्रिक्ट अन्यक्त किस्पानकारण, **日本の本 1975年 と 付き 2009年 1993年** we see you to be select to the thing replace of the first subject control of the क्ष्मण । पुरिस्तान । अस्तर व नाम कृष्ट निर्मा । अस्त । सम्बद्धाः में १११ के अन्यस्य स्थान किया में अन्यक्त के एक अनुवासिक के मार्थिक है है जो उन्हें अपने देश के महिल्ला है है है जो है है है है है है है है क्रमा का बाह कर कारण है। इस राज्य कर दोन पर्या है कि एक में अने पर्या की संकार अपने हैं। नाम है जान साथ कर कर रहा । अने अध्यान है । अपने कराय क्षेत्र है। है के हैं में है के हैं और रहा करते के रेन होते हैं। जो का कार कर के बाव गर्म की बात के शरीबा अपन्य लेक अनेक हैं। ्य दुन्दी क्रमून कर्नीके उच्चरमान्त्री नामक कलानीक्रमी कामूबान वर्गी मानामीक T-1 1

मंत्रीयं त्या उत्तर-अवसंध्य करा। Particular and Spanish and Principles मानिक का गाँँ किये को जिल्ला प्रतिकृत्त A second of the publishment of क्रियो के प्राप्त के प्राप्त कर क्रियो क्लिक प्राप्त मिक्रमात विकास विदेश कर्यकृत्यः। क्षण्यक्तिकार्याकाल कार्याच्या कर्ततः युक्त The state of the appropriate fact to March Address of Alexand publishers. क्षा-क्षानीकारण प्रति । प्रतिपति प्रति । वरण । पुष्टान्यक्रकारिको स्ट इस विश्वसार । मेचे होंग जाहा सहस्र राजान निवहारों के हर । **प्रक्रिको गृह १७ हैं। क्रान्ति** 

द्वार के बाब है। यो में अध्यापन अध्या विद्रे समझ । स्थापन प्रतिक को अन्य क

েলাকোঁ বা সাম লাম সামাধ ধন বা এল এক—এটা সাধ দাব কা বাং প্রার जन्द्र १८ ऐस् । अन्य किसी अन्य सम्बद्ध स्थाप प्रकारक महिन्द्री है। ा सम्बद्धाः । संस्थाने । इत्यादः । इत्यादे । विद्यारः त्ता ने तर्राप्त क्षित्र हैं। आ का है का ्राप्ताच्या " भारी यो प्याप्त प्रकारको गरीम स्थापनानी पार्वित शांकाम स्थान करना जान है। सुद्ध, दे स क्यों अनुसरिक्त — अने क्यों का अवस्था करें के क्यों ক্ষানৰ উপ্তাহ ভালা কৰি কৰাবলৈ আছে বা भूतेन प्राप्ताप कर है। यह नवान स्रोतन के हार ते हैं के <sub>वि</sub>रूप प्रथम प्रथम के <mark>देशीय प्र</mark>मा free may a militar to part of the

> केंद्राचे किया से किस्ताब्रीस स्वत्ये है वा म्यून्य है स मुख्यारियां(स्का के व्यापनि विश्वविद्यालया व्या रेको सेको साथ प्रकारणीया । क्षेत्र क्षेत्रकारका स्व क्रिकेट्ट Print the parent sprage as

संस्थाने व्यक्ति हैं। मी कर्प पर है से निष्यक्रण है है। makes that makes it with the special control of the state है। देखि के अल्लाक ही एक्कान है, जिल्लाह प्रभेष कर हम जनके से कन्यों कर का और कहा।

मोनको अञ्चलका अन्य प्रदेश कर्मा कर्मा अञ्चल का अन्योक्त के का प्रदेश अन्यों है हरका र अरिपोर क्रियोग र क्रान्येक अन्यवस्थि स्थानकारिक एक स्थितको से क्रान्ये Paragraphic 1

हा प्रदेश अन्यक्त प्रकृति क्षेत्रकार कार्यका, व स्था ४००० वस्ताय वस्त वस्ताय अस्ता है है

कुकीस हांभी है। जूले, उज्जान समस्य पूत उज्जान कुक पक पूत्र को जून्त की धूलोक, कुश्री आकाश का अन्य क्यानमें उपलब्ध टीला है। कर भग जुकारे हो स्वार और क्यानोंने सम्बद्ध है।

इस जनका संतृति करनेपर सी किन्युकी किन्नुकिया सरकारीदियोंने कार्य ही मानाच्या अश्वतः जनके कार्य—"कारकारीट कार्य जनकार अञ्चल । तसकार मानां को उसका ही, उसे काराती की तुन्हों का हैती में अस्तार कीरी—देखि कारों की जाश कारायको

स्थान कलावें स्थिति कुल्ल । भूलोक देक्तीक और पाश्चितीकर्त भी दूसल कहें करी लेगा

स्वाची विद्धालया महत्यतं हैं यह कर विद्धालया अपलेख हैं एऔं एम वीनों भाइपांकों कर कर्मक प्रांत तम्मान पड़, अस्य अति हमा क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट कर हुन्द कर हुन्द कर हुन्द कर विद्धालया महत्यता मि किर्मक क्रिक्ट मिन्सक क्रिक्ट मिनसक मिनसक मिनसक मिनसक मिनसक क्रिक्ट मिनसक क्रिक्ट मिनसक मिनसक क्रिक्ट मिनसक क्रिक्ट मिनसक क्रिक्ट मिनसक मिनसक मिनसक मिनसक मिनसक क्रिक्ट मिनसक क्रिक्ट मिनसक क्रिक्ट मिनसक मिनसक मिनसक मिनसक मिनसक मिनसक क्रिक्ट मिनसक मिनसक मिनसक क्रिक्ट मिनसक क्रिक मिनसक क्रिक्ट मिनसक क्रिक्ट मिनसक क्रिक्ट मिनसक क्रिक्ट मिनसक क्रिक्ट



हाम, कन सार्वी भीत, सार्वी मूच

क क क क क क हो इसके सिवा मेंगें इस्तारी मुन्हें कर प्रकारके पर, डीम साल और तौर लागेंका की जार हो जाया। वैने कीरों गाँउ तौर पार्थ अक्टाकी मार्जेका इस की त्यन के किया यह समा ही मेरे असारती समी मिलार ही



भाग हम जी मेंकर प्रतन है जो हमें बतोव्यक्तित दिया तब उक्त बनोरक्षण केलार वे लग्न करने मर जन्ते हैं। ऋतेबी हो अञ्चलन बेटी कालके क्षण्ये तकार हो। असे पूर्णकरणको कार्ताका सम्बद्ध भारते को सैनों उसको कर्तान हो तुझ बाः भौतित हुए मोर्नाकाको जनने होकः भी कर्ल सरका की

काल है कह बात की प्रसादने निश्चय ही पूर्ण क्षांचा : आक्रक। दिन अपनेपर तम उसमें दिने हुए मध्यम विकास जाउँ एवं प्रतिहसित होकर 🖦 लेक उनके का लेकेपर तुम्हारे १६४५ कन्छ। करपाणी पदालास वीवे यमी है, उसी कर्जने ¥रका होये। तब इसी कालनाको कार्ने नेकर बस पिन पिकरोंका वर्षण करना, इसमें 🚓 क्षाकाल ही तम्हररे सभ्यम पश्यक्ते उत्तरह हो सम्बन्धः

का गुलकर ने कीचें भाई कराईवजीके काओंके क्रमान करने वर्षे सन्तीयके साम पून: (स्थातको भीर काला विकास सिद्धांक सेवन सिका



कर वें कुक्कान करी कर करता, को अब अने अने उस करन उसने सौंस होते हुए सकत कार्य क्रूटी बदातल क्राकात प्रकट हो गर्य। राजगणने यह १६३व किसीको वहीं क्यांका भिक्षातालक महत्त्वक भंदर महत्त्वको दिवसीके कंपन्त्रमं रक्ष विवाध स्था कुमस्कृत का प्रतिदिव भक्तांक्रमं जले और कश्चनकर तक केवलऔरती महामैकाकी कहा। तलपाल तलने को करक भाँति क्योदा काते थे। एक दिन क्याराजने प्रदक्त होकर अरदे पर्वेश कहा— शैंने पहले तमले गेंक्ट्रे कार्य नक्षण जा उसे हम क्यों की इस्ति ? अभे सम्बद्धार कुल्लाब हुनारे अपकारों और सम्मानका है किए उनका की उनकार करनेके लिने इमलोन उनों की बास मुन्ने पहाँ से अहते न

> अगर्प सोडी फिलके के कहनेक है जेते. निवक्ते कारमें की और उठ कारमीतक उत्तह कलमार उन्हेंकि क्रमलवाश्वरो अपने का सहनेके लिये कहा। अथ अध्यक्षकाने उन दोगोंसे करन । सर्वे महाका भी नी जनन ही दोनोंका है। भन कहान THE RESIDENCE OF भी है। वृद्धि श्रम्भका पुरुष्य प्रम है को आप धक-राज आदि जो करू किसीको बेटा पार्टे सहीते संबद दें रहेंको पुने असमे स्मेहने इतन बहित विया कि आप मेरे परको अपना नहीं समझते. बस्दि आहा. मेरा प्रिय करना नातते हों। आधना पाँध आपन्त महापा अनुभूत हो हो मेरे धन और नहाड़ी। आधनोन अनम् हो समग्री कान्सोमीका से कह है। जह नेप है और मेरा आकरोगीका है। आफर्तरप केंद्रे बहुए प्राप्त हैं इस कराओं करने आने भी अपने पुरस्को समय दिलाकार बाहरा है उसन बुक्तभर कृष्य बरावेर किस देखी बेस्ट्रामको स्थापत कारनेकारी कार काले पंत्रके व लिखाई 🖰

> च्य अस्कार कर दोनों नगरकनार्गके **क**र क्लेडके ऑन्जोर भीन नवे और वे बार बनपर्व संबद्धे कोली. अक्सध्यक सुरू थ्ये कुछ कहाँ ही जबाने तांनक भी सन्देव भटा है। जनते नानने भी

वैना है भार है, करतु इसी रहरू विताने भार-बार करा है कि मैं कुल्लास्थानों देखना पाइता हूँ। उत्ता सुन्ते से कुल्लामश्र अपने दिशासको तक्का साथे से भये और यह सहका कि किस्तानी में भी आहा है बही कहींगा से पार्टीन अपने कहरां असाम करते रहे

क्ष्माना क्षांते — मैं धना है जान है पुण्याक है के अन्यत का प्रत्यक्तों सुरूप की है, क्षांतिक आज दिलाओं पूछे देखनकों इच्छा करते हैं आह नित्ती अग्रानीय इसे और उनके प्राप्त करते में हैजाज़ी के प्रत्योविक प्रयुक्त सालक कहता है, अनकी

भी अञ्चल मजलमार उल्लेखन रूप 🕶 नानकामाओंक साथ ज्यामी अस्ता निकले कीत मुक्तान्तीच्या नोमरीके शटकर गये। किए वे सद भंक नेटर्केटी क्रेड कार्ड उत्तक पत्ने स्ते राजकुमारने सोबा-- नदीके उस का इर वेन्सिना बार काला में उनले में औं उस व्यानस्थारीने उन्हें হুটাভারে বালাল ঘটনা তিকা মাটা কালিক उन्होंने अपने दोनों किनोंको अनोहरूके लधनीनी सुश्रंपित पुन्य नागकुनाईके स्वर्थ देखा। वे कर्णांको भणिस देवाळकाच हो रहे थे। उन्हें का कापमें बेलाकर एक्कुमारके केन आकृति जिला ३३ । उन्होंने पुसन्हारो हुए प्रेमपृथक कहा 🚽 🕶 का को अन्त्रत राग । वासतनें कहीं से कि। आह येन्द्रि सप्र भावित साम सहीतक जन्म म्लामें देते थे। कहीं भृदम् और डोल व्यदि कर्ण क्षा हो है। हैक ही कोहर भवन करों होए च्यानीत्वन क्रीते थे। इस इक्सी अन्यते क्रिय नामकुम्बर्धिक काश करणाव्यक्ते शोक्त विकारके हुए स्टब्स्ट्रमार भूतकाम् आसे अध्ये तत्त्री। कृष्ट दूर आनेके **स्थ**ट स्त्राचे न|स्त्राज्ञके नहरूके अवेदा किया नामरे।ज अश्वल संक्रिक जिल्लासम्बद जिल्ली क्रीय. हींग सीर वेद्ये असीर स्टरीको इस्सी जन्मे औ भिराक्तान में उनके अद्भाव दिन द्वार एन दिन्स



भिन्नसिक्ता गते थे। सकेद जोतियोकि यणका । किस-क्यालकी कोधा भवा रहा का कोर भेथाआहें

को इसरे दिश और कलावान हैं सहाध्याने प्राप्तावने उन्हें अस्पन्येक उन्हें की कृत करते: किया सामानी केंग्र करों जान तुन बन्द हो; बर्जीके की युनोंने बरोधन की कृतने बामी और संस्थानने पेंडाजीके बाध अपने

हैं। अण्डीन भन्म तो जीतं जो

Production of the state of the बाल, बारम्यक भी गुणावान इस्तरक विवासीयी होत्यकों को लें । अंधा व्यवस्था स्वयस बाहित क्षेत्र कार्य हो। अभिनामा करने हैं। जिसकी कभी सिद्धा नहीं करके इन्हें इन्हें इन्हें स्थानिक केराओं। उनके हर का दोन- पुरेशकोपर दश कथा क्या का किएका । बाद हाराज्यम इत्यो प्रत्येत प्रत्ये अपने करोजानी आहे. मान्यव जिल्लाने जनक जने हैं। देश कुम्बदन के ने हुए कुछ काल बक्त केन ने हैंगे। जान कुम्बाल हो क्या सक्क है

प्रकृतिकृति दुवने प्रकृतिय प्राप्ता व्यक्त वर्गकर चीर कुंब ज्यान है भी कहाबार उनका स्थानमा । की 'सामक्षान' मानवादी नागान ने अपने मुझे स करण अपने के निर्मा जनन व अपने जुनीये अपने कहन्। अपने साम क्राइक्श्वित क्राइक्शियां क्रियां

maril 10 tiple many

### भगव्यजनी मद'लसाको प्राप्ति, चाल्यकालमें अपने पुत्रोंकी भदालसाका उपदेश

क्ति भी देखाने इक्ष्म हो तो समाने । उस पुत्र विकासीक दिन हुए अन्न-१-४ अनिक भीवनर्गक Application

कुरक्तका सने करा। भारतः स्थापने प्रशासी कारणों क्यों कर मुख्यांका कारण कारण है और दिल्ला कर सके आहे. में हुआ हूँ हैं

मुख्यीय स्थान है। नाम एक भागान्य अन्तर्भ किया १ करके कि भी वार्थ भाग है का नन भाजन के जुल तक दाने पुत्र और अने विकासी धुन्यक के सम्बद्धान में सारे हैं। संबद्धभव क्षत्रकार भीती जनक अस्त हान । ये ही मुख्ये हैं। को लीव बाजक से दी जिल्ही न মানি। বাংলার জন্ম শ্রীক লগতের শ্রী করিব বুল্পতের বাংলার জনন বী ভবরত करका अन्तर पुरोक मध्यको प्रथम (a.a. और शुक्तभीन शिक्त अनित शक्यक में के नहीं भूतो--- अस्तिवन् अस्तिवन् कार्याः कार्याः कार्याः - विवादाः - 🕻 कि निर्माणनि क्षेत्रः नर्वे कीवान्यवे बार जिल्ह्या राष्ट्र शुरू विक्र एका व्यापा राज्युक वर्षिट्र कर पहल है। मैं सा अवस्थी कृष्याने काम विश्व मनको कथ कहान है। इस प्रकार १ और गणक को उसको उसका अनस्तर तथ को मित्रह हाकर मुख्य अक्या संतर्भन द्वार छन जाता है वर्षा अक्षा की अवस कर्मा काला, केंद्र, प्रमान सामग्र १००० असमा कुन्नाम का आसाके दानो लगाए का उनमें विकास भी कहा के एक देवान का महत्त्वा कीन करते होंगे जा ने तथा है है है है है है M 53 T 4

अनु विश्वक की विकास हुन के की कुन कुन की कीर निजा के काल क्षेत्र भी पूजनी आदि अभी जानगज करकाले प्रेमधूरीक कर ... विके नुस्ती बहुक्त अस्तर्भ मोहद है हर ⊷। बस्तु होंचे जमा और ुचर्च क्रांट क्षेत्रक हुन्छ र पर नहीं मह अफरकर आ नहीं है। जरहरू जिसके जाती हो से हो की की पेन् ही एकी पासी

भ र प्राप्तान्त्र अञ्चल प्रकार के ने हैं। प्राप्ताक वेता 📉 क्षात्रामा क्षात्र क्षात्र का का के प्रस्तानी सन् आरोपि प्रश्निक क्षित्र । अस्य प्रश्नी हर का कार्ने हत्त्व कका है जिल्ला । असर्थ देशीनम सकता दिलको है है जन्मन है से मान नहीं है जिला की श्री है क्रीचन चननी जीन पुरस्ताक के अंज जन पान क्रमान चनान अगरी आफ क्रारंगक है जैसे क्रीरहरू क्या त∦ है क्यांचन अन्त बंग क्यांन देन क्रिक्ट न्यांक में कृत्यकृतन हैं बना नीयन आहेर सीचन - सभी पन्छ है है। जो इस क्लाकों केंग्सर ह गर्छ (क्ला के क्राफ्र) रहका है।

औ मेरे प्रस्तकाकर अवनः स्टब्स बनायां है 2 भी के पैने क्या नहीं पर दिस्सा यदि अभावती पद्में क्योब्ब्बिक्ट बर केता हो है से धरी कैंकिक कि के इदयमें कामकार्वेका अंश्वर कर्या दर 3 動

अवस्ता चीले— विश्वन, ऐसा वर्ष होता। अप्तारी पश्चि धर्ममें लगी सोगी ( तथांच इस समस दम मेरे भरतें कार्य ही, इस्तीतने सूर्यों बनुम्बलोकर्ते ओ कल दुर्जीय वर्गन होती हो नहीं नहारी play with

क्रमाने का ताल ब्राम्यत श्रेशकृत्य क्र्यान्यय अपने दोनों स्थित सराकुरमश्रीके जुवाकी और देखने सर्ग । तम अस दीवीचे ज़िलाको क्रमान करके द्यक्तका को अनोह का हमें एक रूपने असन आएश जिला

मकाराजा पुनरते कार्य कर्नी गरे। उसको शेवक अकरो कारी पानीको बहुन किया इनके स्थाप के रखना का गोवा दिना व्यक्तिकारके अञ्चलकार्य हेवान कारते हैं। महिर होका जिल्ला का सके तो इसका क्योरक देशे | ब्रुटकासियोंके क्यों शहर कक्षा करना हुआ -🕩 समस्य 🏗

महात्मास के सरकार और में इसे क्योंडिको भारते। पदालको ने नामने प्राप्त पत्र कार्यन प्राप्त



नामकृष्या बोले---फिलमो । पश्यके लाक क्षेत्र कथा कहा कूलमो । विस्त तो एककुमार्ट प्राप्त किसी युष्ट बुद्धिमाले दुरास्या कारणले पने तकारणा उनके कारण करने की उपकार कारण कक्ष कर्ष का पहुँचा कर क्षेत्रक चलात्मकी उसरे देशी राजनके मुखने १०वर्ग मृत्युका अन्याय करके में अश्वयर आस्य हुए और कामान्तर सुरुक्तर असने कार्य प्रशासिक स्थान महालखाने मान अपने कारका कर दिने कार्य विका सब इन्होंने अवने वालीके प्रक्षि कृतश महीनकर करहोंने अवने फिन -यावासे उक्को होतार यह हारिक्त कर हो कि अब क्लालकारों पश्चार कॉर्बिट डोनेक। कर सम्बन्ध किंग्रेटन को बाकर फूलरी कोई रही वेरी करने नहीं को किया अस्याध्य में मशस्याने की जान समूरके कारकारी । विकास के भी मान प्राप्तकार अस्थ शर्मा जारवीं ने प्राप्तक के बाज के साम स्थान की भी स्थानोत्तः सम्बद्धन् विका। सन्धान् प्रवा रनार्ते

इसकी बाद बहेत सतन बीतनेके दशान् क्य काराज परने विकास हुई महासक्ताने , बहाराका सर्वोजन क्ली भीति कारण को अपने और शुक्कुकारको क्ले दिखाला सभा करके फरशांकरकलो हो गये अस दरकालियाँकै मुख्या— महत्त्वभागाः । यह मुध्यानी मान्यो क्यास्तराः हे । तत्त्वे सहात्तरा एव अहत्ववन्त्रती, विहास आतरा मा कही?" क्यों केश्वल को सम्मक्तार स्थान मधा भवनकर गई की बचार में, शाक्षकरण क्रोहरू हुई और 'पूर्व क्रिये - करने हुए प्रत्यक्ते - ऑप्येनक किन्त्य : ये भी अनने प्रशासन औरस अमेर को तथ राजकार हमें संका और दुर्जकों कींग कारण करने रंगे कदकार

स्था क्षेत्रक प्रदेशको देश त्रिक त्र करण १९ वर्ष स्था क्षेत्रक त्र अपन्य त्रक त्र त्रित्र क्षेत्र स्थापन क्षेत्र त्र त्रिक त्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र स्थापन क्षेत्र त्रिक त्रिक त्र प्रदेश स्थापन क्षेत्र त्रिक त्रिक त्र



A the restance of the first of

The same divine it assumes the same of the

कर केंद्र क्यांतिक स्थाप कर्म क्यां क्यांति केंद्र क्यांतिक क्यां क्यांति क्यांति क्यांतिक क्यांति क्यांति क्यांति क्यांतिक क्यांतिक क्यांति क्यांति क्यांति क्यांति क्यांतिक क्यांति क्यांति

म नेशिय मुद्रियों में नेशिय हार्यात है ' पर कार्य क्रियों कार्य व क्रियें पर कार्य क्रियों मार बीते हैं, अभी मुद्रियों कार कार्यों का मुद्रियों कार्य के मुद्रियों कार्य के मुद्रिय होती है असे मुद्रिय होती है असे मुद्रिय होती है असे मुद्रिय होती हो से हैं।

में संबंधि मोनोसारों हिर्दार्थकः रूपान्त्रे एक देशक का रूपाक क रूपान्त्रे कार्यम्

व्यवस्थिति क्षेत्रकार विश्वस्था । रेन्ट्रिय नेप्रेश्च रूप्त केर्ट्स क्ष्मिक के जांची हालेक्ट मोह द क्ष्मिक सुध्यमूच क्ष्मिक केर्ट्स का का का का केर्ट्स का कार्य का का का का हुआ है। दूर्वा अर्थक रहते कर्टि

The terminal section of the first section of the se

त्री प्राप्त है पान प्राप्त है सहक स्वयुक्त प्राप्त की भीत प्राप्त है सुद्ध प्राप्त प्राप्त की का है इस प्राप्त के स्वयुक्त है साथ के स्वयुक्त के स्वयुक्त क्षेत्र के स्वयुक्त के स्वयुक्त कारण दू सुद्धी का स्वयुक्ति পুরুষ্টির নিয়া ও একী মুখ্যা হয় অংশকালা করা স্থানক মুখ্য করা ভিনার এক এক এক চুকার मुक्तको कृषि क्षरणारक सुरमाना है फिन्तु में । धर प्रतास भी बनायक हैंगने । विद्यार है। जिल्ह्य किने होतरों आवसन कर । बहुतकारों भी का प्रश्नानी है। अहि कार्य स हुआ है जे का मोन-बीन मुंचाकी भी दूस ही महस्रत सरवयनों ही ऐसा उपटेस हैंने सार 實質 多。

# कुल स्थापना स्थापना । मुक्तादे भीनं विकास वर्षे अर् इतार्थ को कि नाम न कॉकर्**।**

भिन्ने एक सम्बन्ध समाप्त केंद्र करते हैं, का मक्तानी वाहामा है और मंदिनमद कुम औं क्ये प्रांतको प्रत्याची है क्या प्राप जिल्ला अपनुकार करता है, बार शुक्तने कर्ण भाग कालका <sup>।</sup> पानी । या गानग क्षा ५ त. पान गुक्तक की सं असी अञ्चले वर्ष नाहरू है?

कार्ग क्रिकी, चारतसङ्घ नेको देशक भारत मुख्यो विविद्या कारकानुमानी में क्षेत्र प्रश्नी होते.

हैं और अलंका प्रकृत नहीं नहीं कारी सेंग्से कि ही रहते.

क्षा है। जीव क्षा रेक्स के स्वरूपक्षिण कुछ कर करें का बूग करा महिनाए की प

THE RESERVE THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE ने क्षति सम्बद्धना क्षति के सुवासक है सुवा कि किएक इस्की प्रकृति वाच किए नक्षती सामग्रे हुए। किसके कह काम मुख्यिमान् हाली की गमा। जुलास তুল হতের হাপন্য কলাই ভারত কলা সন্মুখন कार्यक्रमं कार्यम्भे कार्यकाः । एतः ।सस्य भौपूनः बाल्यका कारणः । क दैसकी रही तथा उस्त्यां की उसने पहलाकी ही . धीरिन्यान्त्र नामची ही इसके ४ देश तमा जर |अक्टबर्क होती क्षण है। इत्हिकोक) कालंग | होतीका यह विकास कर्म करने करण । सरकार ेक**ार्ट** प्रोप्त करकी गरिक वृत्ती हो। गर्क क्राधाण तक केर्र समय १ ६४४४ वटा पार पर बर अप्यक्तिक दिन अपने काओ है। भ होताने देखा गानभारे कुता करिएडल हुआ। अगाः बक्षांत पूर्व हैकि जब में न्यवंत करत मानत है का एक हैंच्यों को की के अपना के ए करता में न समझन है निकास मुन्ह हो कीलको क विक्**तरिया**च योग के हुनशर≕य सुरूप तक वर्ण मर्थनी है ुर्वकरणक क्यांगी चरावी के घटना से तर अर्थ कारण कारण कारण विवस वारणी के प्रदेश के कि सहस्य है और इस कारोध्ये भी कहा हुमा। अन्य स्थान असम पह साल पूर्व किया गर्म अस्ति कुरून कीता रक्षण के किया हुएको उत्ति सम्मदेगे । यो वि ना वेते जीना हुक्या एक पूर्व कराई

भूपन रहमें दक्षिणांक प्रांग्ये हैं. कर्त मूचना है .... प्रदानका की में गहरूपण अवस्थ अवस्था লোঁ নতী করে আমাৰুৰ কৰে কৰে। কালিকীল স্বাহান ৯ জ সীয়া এইনৰ ট্ৰিক কৰে। নাম নীলে न्हीं क्रमानों संयुक्तक क्रमीण कर क्रमाने अंडन हैं दुर्गी: अं<sub>यु</sub>रा हैं उ. फ. नार्न पुत्रक अभिने हुद स्थानभूका अस्तिय उपलब्ध करने कम करण है। यू है पर प्रतान करने इस म्मूली क्षेत्र जोश्र क्रमक क्षाराध्ये काम आसा गर्मा सम्बद्धि आहरू के बाली मिश्र कर है । बारका

क्रीक्षणे क्रम्य में के की पीर अन्यक क्रम्याच्या हुन <sup>है</sup>ं प्राप्तक हु। रूप पा पापक इस वसीन है कान्यर कर हा भी हम दोला कर इस प्रकार जानका सुरक्ष पास प्राक्षण हैन पड़े सीर इस काकारे जन्मक हो संघर प्राचन देव। कन्द्रेस क्रकार स्थलं—'सुधाः हुमने भी दुसका सी नेह रिक्स किलामी संग्री कुन भागान्त्र कृत्या करणा आर्थक नाल **राज्य है** उसका नाले कारण है ? ऐसा अवश्रिक प्रतिके की ता है प्रतिक नहीं जान असम्बद्ध क्रम क्यों सका ? हमका अभी नका है ?" बतनाते 🕻 अष्टपरे प्रथम पुत्रका नाम िकताल एड है इसके अधंपर विनाम कीतिये कान्तिक। अर्ध है पति। एक प्यानसे इसंग्रंथमध्ये जमेकी ंग्रि कहते हैं। बच ३म देहका।

कान बहरा है। पश्चीनाथ <sup>ब</sup>हुसी पुत्रका नाम रखागयाहँ उक्त भी दर्ध हो।

· । भंगकार है उन्हार्ग ग्रीट कहाँले आसी तृताय 'पुत्रकः आ आरमदेन ऋग निधन किया गयः है भेनी सम्दूर्ध वह भी असम्बद्ध हो है। इसका कारण भी भूतिये। आरंगदणका अर्थ है— समुका अस्पेवाल वय सन करीरांद एक हो आहम रहता है। तब उसका कीन राह है और

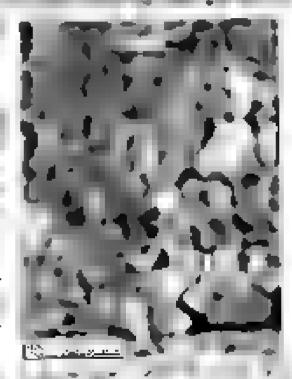

कांक ज़न हा

सेककर कटा

पूज अक्ष्यक्को अक्ष्याची हुन १५। प्रकृत १९२ए अनके १४।५३ अग्रक: करणक अग्रप काथ अग्रि देवे लगी।

भन्योऽसि रे यो यसुवासाङ् <sup>क्</sup>लर्जन्ति यस्तवित्वसि पुरा भूत्रोगमधीयोः तस्यानमाद्भ्यू ध्यांत् कलं ज्ञाप्यक्ति जामस्यम्।। सर्वेष क्षा सम्बद्धितं क्स्पूर्व प्रवेशी । चित्रायं स दित क्लामें 女 वास्त्रीम् निवर्गदेशा ॥ भवा भूरापि दृषि विकासीया-स्तद्भाषानम्बेशकः पहरतेत्रायं साः। प्रकाशेन । मिक्सरये का 4 राष्ट्रियसमेन विविचित्रकेषा 🔐 िस्रोतिकास्त्रपं का अधीनमाम् यहाँ इसेन्द्र सार्थेन्य । - स्टायेक्ट 🗼 मानवादश्राक्त प्रदेशीया

विषयम्बद्धारजनमृद्धरेशाः सात्र । पू श्रम्य है। जो स<sub>नि</sub>र्मकुल बोबल अकेल्स हो किरकाससम्बद्धाः पृथ्वीकः प्राप्ताः करता स्टाम । मुध्यीके पासभने मुझे भुवायोगको पानि हो। और वर्षक एक्टब्क्स्प सुद्री अभवन मिल मुद्धीके लिए आग्रामधिको भारतस्य दुरुग सुद्दी करना 🕒 नान्यु काःभविको हन्ना पूर्ण करना उत्पन इतकर्म भगवानकः यजने करना समाधने दृष्ट् अवश्रीकः तुर्यार्थको भन्ना(का भवान मन्त्रम और पार्थी संहार करा हुए के और बाहार्गार्स्य स्थाकं निये फिल्<mark>मीकी औ</mark>र करवो अन्तरहो र जाने देनर अपूर्व अपने प्राप्य निख्यकर कर देनर

पांतकं यों कह नेपा अप्त नारी पदालया अपने पनपं सदा क्रांबच्यायानका विकास कनना सर्वे सञ्जीको जीतना, इनको द्वारा मलाका ्रियमण करमा और जन्मको अस्तिकक्ता विकास कि है रहन्त्र असकी अध्यक्ते लिये राजाओं प निजय प्रहा करना, क्युक्ते पैनमे धनका सक्त्या किए १ परायों किया सुरक्ते हमी रहन सभा क्यिनिक तमुत्रमें पहे हुए भोगोंका बद्धार करना।

ि भोर्ष तु अनेक बर्जों से इस्में देवनाओं कि तथा धनके द्वारा साधायो एवं कारणागशीको | स्थानुष्ट कारणा व्यक्तमान्त्रीतिक ह्वामा स्थितको । क्षत्र । बना और व्यक्ति कुरा श्रुप्रीक करें । सहाता अस्यान्तरभागी है भाई बन्धुं आयो आयेन्द्र दन्य, सुधाराज्यसभी आहाराज्यनके द्वार गुरुअगीकी , सन्तुत् रक्षन् भूरामकवर्षे ४०व वृद्धानो पुरोर्वभन करनेवाहरे स्थीको प्रयास रखाना और वृद्धावश्याम वनके भीतर निकास करते हुए सरकातियोंको मसुदेवा।

राज्यं कृतीन् सुद्धती नन्द्रभेका साधुन् स्थेलका वर्षायेकेसा.। दुष्ट्राम् निध्नम् वैरिणश्चनिक्यस्ये योधिक में याचा पुरुष् स्रोप्ता ।। ान राज्य करने हुए अपन भुक्ष्यंको ग्रमञ रक्षणं स्टब्स् पृत्यको रक्षा करन हुन् वजीहार।

name (1888) Million and

## मदालसाका अलर्कको राजनीनिका उपदेश

**ब***्री अवस्थानो पार दुन्स***्युक्तारम्** भ्यां औ्रत्यात् बदाक्ष्यो र टसच्य उपनयन संस्कार हुआ। तरकात क्य बुद्धियान 👚

भूपति कहते हैं। इस असर भा-तरे द्वारा नहा इस लोक और कालकरों सुद्ध २ ८ कालेक प्रतिस्ति बहुलाया जाता हुआ जानक अलके कुछ। लिये अर्थ क्या करना करिया। धर प्रव सूत्रे

मदाश्यमा बोध्यो । बटा राज्य-भिषय हानेपा राजकुमधारे महीको प्रशंस कर्यंत कहा— में । राजको इकिट है कि वह अपन प्रयंक आहरूस बुटकेवर तकके अस्ति<sup>र</sup> वर्षोका निवास हो नात होता है। पाकाको इस असका भी पता समावे कल्य कहिने कि सद्भाग उत्तर (५ने गर्ने दोगर) कारण हाराजीके कहार अभे आधार अपने महिना निर्दे क्षाँच रहा हो क्या है और भ्रोन अदूह-क्योंन अनुना कार्या है और कौन नाहरी निर्श गुआ इस्ते उत्पार मुद्धिशन् यर नियुक्त करके शहके कर्तीक भी इस्तरन पर्वक होते स्वाप्त करिये। मुज्युको अन्तर्व विक्री स्था अधिनीय कर्तु आकर्णीका भी पूर्णक जिल्लास नहीं करक चाहिले किन् काम अब पहलेगा असे शहुम- भी विश्वास कर केल व्यक्तिये किस समाधार्य समाधार्य प्रदाहे म कार्यक उपनि स्थानभा स्थित सामा असिन है। क्या कार्यले ज्याची कांद्र होगी और किस कार्थके जन्मी हाने होन्सी सम्भावना है। **इन** तब शतींका सज़को जन लेग<sup>ा</sup> बहिने 🚃 🖪: 🧎 वर्लोका उपयोग काना छाने और

well as a second of the same o



क्षा के अपने के में अर्थ अर्थ अनुसाध्या की विकोध विकास विकास दुस आहे क्षांच्यान देश करवीला केल अंगर चहिन्दे । इस अन्य रोज ने विकास के प्राप्त करीया प्रत्य प्रदेश करीय करीय प्रति प्रति । अनुस्ता अनी ने पाँच करते हुए करण करते हो। अपि प्रति र के ने का देश की अञ्चारित के मूं होता और <mark>। अन्यानी क्रिका काम को "जान जानो उपक</mark> मेर मन् प्रीपानं न में प्राप्त के विवास न विवास है। प्रीपा के रूपमा जो अनीन करें। जैसे सम्बाह्य करी ata है राज्य के तु प्रकार अकार है कि प्रमुख रहते होते 40.केंग जुमलक प्रकार करते हैं। मार्थ । एक प्रमाध्यक्ष क्षाप्रके कार्य हो आपने । इसे प्राय्य सम्मा सम्मानी सम्मेनपोप क्षाप्री ही। कुल्ल १९७ - १ प्रे.स. एक विकास अध्यक्त । प्रसार क्षात्र को एक स्थापनाक की लेकी। मात्र और प्रभाव काल्य गर्न । अन्यारिक भी केम की और की अम्बालक केन्द्रिकीयां मार्थ के का पान और असमें के के कामभ के काम करते हैं है। क्षणानम् अत् क्षणः अवस्थितः पृत्यः अस्यः । सत्रकारे क्षणान्यः विस्तरकारे क्षणः विस्तरकारः कारण अन्याने कृत्य प्राप्त कार तेन प्राप्तातको जीवन अस्तानको जिल्ला सामी वास्ति। जैसे कृत्य राज्य करून एरं किया व्याप्त सम्मन्द हर । बाहरू जाने जो प्यानको वर्ष के वर्ष करते

And the state of t

सरक इन देश के देशका ने अनुस्त प्रकारका अन्य स्थानका स्थान है, उसे द्रवार

न्द्रात् पुरानका स्थापना स्थापना स्थापना । यह स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना ।

- मार्गन्यस्थारकार्वरचेत्रकः की प्रकारका सुर्वतः केराव्या अंतर्कः अ क्राच्या र पुरस्को जात राज्याचन करेगा प्राप्तिक विश्वविक स्थापकार न्युक्तिदेशकात्रः । प्रदेशकारिकेशकात्रः प्रतिकातः चेन्यपः च चानिकारवर्तिः । কুমান অধ্যান্ত কৰা ভাগ আৰু কুমানা ক্ৰিকেন্দ্ৰ কৰা বিভাগত কৰিবলৈ ব बरुवान वर्ता त्रांत्र वर्ता वर्ता

1.4 mm 1/4

म बंद का फिल्म प्रोपेट राज्य प्राप्तकारात और १५७० में जिये क्षेत्र अन्य अध्या जीती। मुक्त कर कर के कि हो है। इस में दूर कि कारण कर कहा के उस में का मिला करना का उस मिला कर है। कर रहे तक तो। हैन को इन पद इन रिकारण हुए कि उत्तर और निवासी कुन्ते में किया कि है। क्षाने क्षान तक पुरस्तेत अनुसूर्व अपने के तीर नामक अंश्वास कामी अनुसरे करने अन्ति की है। जी जी जी प्रदेश कर देवते कर जिल्ली करने कभी के राज है। इसी ४४० जा की अवस्थानक अन्तर अवस्थित केना और सम्बद्ध दिवार कर पर, १४४४ वरण का बोलक अन्य कार्यकार्य एक्टावी का कुरीय निवास का राज्ये की सम्बद्धी दक्त पर ५५ असून का और अन्तर पनि कारतीय है। अन्य हैंग कार्यों कारी केनी हैं।

है करान प्रदर्भ में अर्थ । संबर्ध में इस्तान है को पन क्या पार्थ है जिसे है महत्र हार्थ्य कोच्या महिल्लाचे का अर्थन मानो हो विकास स्वित्य का क्षांच्या स्था क्षेत्राचनहरू हिंदीमान समयन्त्रक पुत्र हो। स्थानायकान राष्ट्र अनोक्ता अत्र अनुसर्वतः के कहा जनतः विकासीति सामा नामिन्यानाने ह प्रमान्त्री राष्ट्रणी ज्यान्तिकोटर । प्रमानन संस्था तथा वर्षा कृत । अन्नवर क्रिक्त कृत्याः क्रिक्त राष्ट्रवर्ते । त्यस निवर्तन्तवात्तः निवतने पूर्वः क्रिक्तवे ।

न्याचे १८४८मी च र्यो करको व<sup>र्ण</sup>ण सहस्य भाषा न्यानसम्बद्धी नाहर **स**र्थ त भागा प्रकारक केंग्री हुनके अंध्रित हैं र लागा का गान केंग्रीन समिति का भी मा समिति का इक्स का का क्यार निवास के की की और ती किए भवेंगी का एक है। वह ते राज्यान का प्र প্ৰতিভালের ক্লেক্টিয়া ক্লেক্টেল কার্যাক্ষর পাছ ক্রেক্টেল বি হা ও নালী মুক্তিবার, বাই এয়

an elliphan ellare, malt fan malligge en franske malt fan elliphys eliphyse estifeten. Att tipge en क्षा है कि तर ही की देश देश के का ये अपूर्ण के 1 किए क्यान क्यू के काम व्यक्तिक अपने क्षणी क्षणी के किन्द्री है है . जा फिल्मों मुख्येला रूप मोबा रही हैं हैं है क्रीराज्यका प्रति तथा अनुसर्व कुरुके के क्री व्यवस्था अवस्था भूतन क्षायकाल व्यवस्था कर अवस्थित महिलाकी है एक्स सम्बद्ध हुए हैं अब आहे. आराह का देश क्रमार सम्बद्ध विराण विकेत प्रकार प्रकार का प्रकार है। इस वृत्तिक राजी अधिक राजना अस्तुनवार के पूर्व हैं। उसी হয় বিপার্কে উন্নিল কাহিছি∌ হ' ক্রেছি প্রন্তু বাহাই বিব লাগিব লাগিব লাগি সং नकर कुन्ने जनारी किराप्रदेश कर्मन राजान अस्त्री हुन्ते और सारण करण राजनारियम विस्त म् राज्यों ६ व्यवस्थित प्रारम्भार अस्तरण अस्तर राष्ट्र स्व प्रिके में १ है इसका निवार राज्यान 🔑 स्वापनी क्षांकार । हरू के कार के रूप अर्थ क्षांकार प्रतिकारी विश्व कार्य के स्थाप के मूर्व कर्य कार्य कार्य कार्य कार् कर के उनमें कुछ सर्वनकों क्रमेश की जनकों, तमकों क्रमांक क्रमांक को नाव के विकास है जिस साह ষ্ঠ হ'লেনী আন্ধান কৰে পদান্ধৰ আমি স্বামানী সকলে ব্যক্তিটি আনি সভা সংক্ৰ संदर्भ प्रथम । इति वर्ष विकास कर कर्मा कुलक एक्टर के एक्ट क्रमा नाम भी पूर्ण के हैं। হা বিশ্ব কৰি কাম কৰ্মণ কৰক কুলোলৰ প্ৰিক্তি কৰি আৰু আৰক্ষি কৰে.

स्वयान्त्रः विकासन्तः वर्षत्ते । वर्षत्तिकेष्टे अन्तरमः । वर्षतः विकासः व्यवस्थितः सूचने वर्षेणः त्येतः। है। रही पुरुष्ट सहस्र भूगेमार है पिट 1084 दिस्त राज्ञ करणाचार्थ करणा है। यो सामने प्रचार्थ क्षण को जान अन्य अभूति है दूरते हैं। विश्वीत हो अन्य को स्थानक मुझ्लानिक प्रकार के ब्रोजिन किया कार्यान्य पहुँ होना है। कार्या विश्वति करा पारिता और কুৰ্মান পৰ্যাকৰ সামৃ— বে প্ৰিকাশ কৰি এল বাংগৰত বিশ্ব প্ৰকৃষ্ণ হ'ব भागत के जिस्ता एक पान सम्पन्न असे प्राप्त हैं जाने में पूर्व के विश्व किया है। কুলাক স্বাহৰ কৰি কাৰা এই কাৰ টি বিভাগৰ বাইছিল ই লোকিছি এই স্বাহ के के प्रकार का सम्बद्ध का एक के अन्यक्त के अन्यक के अन्य

काला प्रकारण रामानार साम् । वि. १ वर्ग प्रदेश स्था पेत स्थापन र अन्यत्र के का अपने के अपने के के के बार का का का अपने the the filter and report of the house of their families of ত ভাল বাং প্রতিকাল কর্মার প্রকাশ । বুলটিকে বুলকা মার বাংলাক্সের বর্ত্ত प्रकार का में के पूर्ण है। कारणे भी की अपने भी संस्थान-अस्तिकार

कर है। किस्से के के एक प्रवास कर है। यह किस्से के अपने में के किसी किसी कारण करवांक करवांक क्षा और का क्षेत्र करवें स. नद्भी। कर्मक प्रमुख्य क्या र शासकार क्रेस्टिया है। करों तमें किये हैं बद्धार करवेदान है। सन्ने सोंग्रं है। या साइया कर्या कर्या कर्या क्रमान क्रान्टिम है। यह ब्राज्यों रायक भागी होती है उ

हुए क्राप्तिक कर व्यक्ति करने और कृत्यांकिये रक्षाओं इन भरते ये साहित्य र ने भारती र वर्ष क्रमार है। जन क्षालपुर्वाक क्षालोकारिक क्षाक्रक क्रिकारण है और अन्यम देश क्षाल क्षाल करिय

Carried States

## मदालकाके द्वारा कर्णाक्षमवर्ष इसे गृहस्कके कर्गव्यका कर्णन

म्क स्टाइट

भूतकारको प्रति भूति है प्रश्ने पद्ध के न विकास विकास किया की प्रति करें विकास किया हुआ স্থানৰ পৰি ভাৰৰ কৰু নাজ- এন বা ভাৰতভা জন্ম পুন্নট শিক্ষাকৈ এনটা বৰামী ভাৰতী पुरुषक अवस्थितका अन्यान वाल है। एक अन्याद्धः है अहुत्यक हो। सदय ३, ६० ४ वर्गा । ५० व्यक्ति कोंग महत्त्व में के भी करते भी कर्ष है। अल्पनी करते में दिन क्षेत्र के अल्पनी में स्थान क्या राज्य सम्बद्ध करण करण और गायक करण राज्य हुन्य क्रान्य केन्द्र श्रीक क्षेत्र श्रीक विकास কং চৰকা ৰাখিক। টু বিকাশ পা প্ৰেন <mark>পঠ কুলাই কুকা চাও বা বা না</mark>প শ্ৰকা अरध्यमन कोर कड़—में कीना हो कर्न हैं. शक्तभाष, | इस्त कार कार्ड पडड़ चार्चों कार्यन की औंग মনুকাল এটা লাভী ব ১৯৩১ ক বিভাগ ট । কম মুখ প্ৰথম প্ৰথম চনসভাৰকৰী চিনা কৰি। হাৰ উদ্ধানী বিশ্ববিধানী কৰা এই বা হল আক্ষমা আনহা শীৱৰ ভাৰ কঠিব। पाक के अर्थ प्रमुख्य निर्देश सक्षान्त गया है। त्यारणांचान सम्बन्धी समाना प्राप्त उच्चार उच्ची हिल्ल (आसे हिज्यपियांक) में बार्ड के छुनिय विद्यों । से १०७३ के का स्थान वह प्राण्डातम को प्रत्यक्त आपार्की वित्र होत्र अध्यक्ति स्वाप्त कर कृत्य करात् कराय । ५३ अ १०६ व्याप्त सामग्री अस्ति अध्यक्ति सामग्री । चार कृत्याप्त करिया

अस्तर्कारी कहा। अहरणार्थे अस्तर्भ हाजुन्धीकः । इयन्तर्भ ग्रह्मानः अस्तर्भ क्रमानने जागकः পাক্ষাই মানুনা পোল কিবা কৰি ই নাৰ্যালয়ৰ পুৰুষ্টা সংগালিক কা পালিকাক কিবা কা भेद संस्था का है का युन कारना केंग्रेस सम्बन्धाः क्षेत्रके स्टब्स्यः अस्तरम्यः और शक्षः वै। शक्षः सम्बन्धः कः । अस्ति सम्बन्धः करः । कालः समानः स्टिस क्रमणी प्रतिकास है। इस कृष्ण में अन्यत्म <sub>क</sub>्रम अन्य क्षण वहा गाउँ कार्य का निर्माण ক্ষালয়ক কৰি উপস্থাৰ সামান্ত নামৰ কৰি বিভাগ কৰি কৰি কৰি কৰি কৰিছে। সংগ্ৰহণ কৰিছে সংগ্ৰহণ কৰিছে সংগ্ৰহণ কৰিছে স সংগ্ৰহণ কৰিছে সামান্ত चीर कर्मा अपने सर्वारे न वह र को ही वर्ग अध्यादी वर्ग क्षार १८६० । या वर प्रकृत स्वयूत्री রবার প্রায়ে সংখ্যা লিক্ষেত্রক বার নামে নি এটি। নি এই ও এটা বার্তনার সামে সামে

বিবাসমূহে এক আনু অন্তৰ্ভাৱ সংগ্ৰাম এ এই সুনাল কৰা এ বিবাসসংখ্যালৈ ব पुण्यक्तिको मृत्य प्रधानिकारण प्रपृष्ठिक भेगमा अञ्चलकार्यकः। क्षणेत्र में कारणा ३८ ० ० वस्तुन्त । कार राज्य सोई देख पर्यात में निर्मा ছবলত আ জুলা কল্পৰ সাহিত্যক ও ১৮৮১ ৯ বাং বৰা ৰাজ্যত বা সাহিত্য पुरुवृत्ति क्षणामा के कार अद्राप्त सम्बद्ध सम्बद्ध वर्गाण वर्गाण सम्बद्ध सम्बद्ध स्थान

को जो अनेन प्राप्ता चापुर्वको । एक । य पुरत्र देशाञ्चय प्रकारिक विभीवन ।

विधिष्ट्रवेक विकास को यह भी अपने समान भीव और इक्कार्क व हो। उसके किसी अस्पी विभिन्निकार कारण कोई विकास माही जुलका अस्ताह हों के के के बार कार के किये ही विकास करने जावनं अपने पश्चनस्यसे वन पेड् क के ण्यातः, वितार तथः अतिरोधयो**वते भारतभूतंकः** पहन्देशीति तर कः अस्य अपने अ<sup>प</sup>्रतीका चरन क्षेप्रस करना गर्हे भूत्या भूज, कुलको रिवार्ज, ह अन्य और पतित अनुस्थितो तथा व्याः पश्चिमीको भी वस्त्रास्थि अस्त हैकर इनका चलन छने। गृहस्रोक्त कर वर्ग है कि का करकरना सार्थ मारमास करें अधनी शाक्तिके अवश्वत कीर्या वर्तीका अनुहार र छोड़े जाओ विश्ववके अनुहार फिता देवला. ऑडिजि एवं कुटुव्योधार्यके भोजन करनेते वर्ष हुए अनको हो काट भूतवर्तको काम बैटका असरसर्वक स्वयं करे यह वीचे संश्रमके कुलका अवस्था अवस्था अवस्था किया 🕏

ज्ञाच करणाहरूकः व्यवका कर्षण करती हैं,
भटता देशस कुनी मुद्धियान् प्रश्नाकर तथा के द्वारती का
यह अपने करणाहरूक विकास तथा के द्वारती का
एते हे इस व्यवका विकास के के आहरूत्यां की
लिए वानप्रस्थ करणाहरूमों की व कर्षी क्यांक करणाहरू
है की उपने करणाहरूमों की व कर्षी क्यांक करणाहरू
स्थाल को मुख्यी करणाहरू करणाहरू
सद्याल को मुख्यी करणाहरू
सद्याल को मुख्यी करणाहरू

अब नतुर्व 'संस्थानक स्थास्य बास्तानो हैं।

> उसा आक्षान कर्नो करा काइनाकै सामान्य वर्णन स्वरंग सुने करा, बीच, अहिना, दोनहिना अध्या, क्षान, कृत्याका अध्यान, दीनरास्त्र न हांना उसा स्वरंग अध्यान करान — में नां और आक्षानिक धर्म संस्थित कराने कर्ग हैं जो पुरुष अपने वर्ण और आक्षान सम्बन्धी अध्यादे स्वेतकर तमके किरगीय आवश्य करान है का पासके लिये रण्डलीय है जो जाना अध्यो अमेका स्थान कराने अस्ति संस्थित कराने हैं अस्ति स्वरंग स्वरंग स्वरंग अनकर्मीन सम्बन्धी अध्यादे अमेका स्थान कराने कराने अनकर्मीन सम्बन्धी अस्ति स्वरंग स्वरं

वैटा पुरस्क करिया जात्वय संविध समुख्य उट सम्बूर्ण जात्वाओं केवल कराव है और उसकी करिया अध्या लोकोंको कींग जेता है किया सुनि देकता चूरा, समुख्य, कृति, और, कराव सुन् वसी तका अन्तुर में सभी पुरस्कान हो जीविकत कराते हैं उनकेके दिने हुए अब नाम है जि नाम करात हैं तका क्या पर हमें की कुछ देखा? इस बारताने साथ बावका पूरि तकाने पहते हैं वास बंदनगीरूम भेतु सम्बूर्ण स्थापन पूर्ण है । मानुर्ण निश्च प्रतिक्षित है तका नहीं के सम्बूर्ण स्थापना पानि नहीं है जराने हैं सम्बूर्ण स्थापना पानि नहीं है जराने हैं सम्बर्ण स्थापना मुख्य और पार्चन है इस और आपूर्ण वर्षा

र रक्त्यात. नीवरीय सभा गान मानुनि ८० कर वास्त्राची है।

य करमी और ककते कुरुक्त, असर्थ लाक्कार एक १ ८ स क्वान्य आणि कार्य आही क्वांक आही.

हो प्रमुख्य हो मोर्थ के अपने अपने अपने कियों हो। अस्तर में स्थाप मान्य अपने अपने प्रमुख्य हो। क्षा कर है। जान क्षेत्री कर्ण कर्म के अपूर्ण कर के अपूर्ण के पान कर का निर्माण करने स्थापन कर्त है। सम्बं प्रयास कर्ता है। इस १६० वर्त वर्ता स्थापन इक्षर प्रमाण है। क्षां न प्रतिष्ट पर प्रमाण है। जान दि, प्रतिप्रति प्रत्या का लिए हमा है। क्षात्रक क्षेत्री पाल करणे होता. कराजी विकास प्रशासन क्षात्र होता है क्षात्रकारी रहेक्त्रण स्थाप राज Alleg Proper the alleg exception was a set of my defer the grid to the allest का रज्ञाकर अन्यस्य के भारत देन हैं। जी कल्का क्रकार कर देन है the same of all his was properly क्षा परिचार सम्बद्ध है स्वयंत्र है है कुर्मान्य प्रमुख्य केला केला कार्य में पूर्वति हैं और केला मान्य का कि कि ाहर कर कर अलोक के केल करने के कि विकास करिए से असि हा का रेजर क्या है। की है।

निर्माण क्षीत प्राप्तुत का रूपी पार्की कीर पुरुष । जाता है इस्तर अपनी प्राप्त का कार रूपका

AND DESCRIPTION OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY. - अक्टबर- अर्थन अर्थनों किस्ता की स्थित के का नवाद भी केंद्र में अन्य पा अन्य है स्थापना, पानापणे भी पर पान देशों है है है है

 -३ वट क्षेत्रका स- प्राप्त वाक्षे है कि बार्क कर कर कर किये ने देश कर्मार किया कर कर कर व्यक्तिया के बार्क कर कर and the property was been adjusted to the contract of the part of the হৰ এটান বা সিংল চেৰ্ট কৰে। আনি কৰি কৰে ৰ আক্ৰিছেল ৮ট विकास के हैं कर इस करता. है जा है किया विकास समिति हुए वाला सिवार स नक अन्यक्षी राज्याची का अपना गाँउनी है The state of the first of the second of the gard करवानी क्षेत्रकर जिल्ला क्षेत्र के ... प्रश्नेत्रक एक १८३३ का प्रकार के का मानुक्ता क्रिकेट क्रिकेट कार्यक कार्यक के क्षेत्रिक क्षेत्रिक क्षेत्रिक कर है जाता है जा कार्यक है ज ক অনুষ্ঠানৰ কৰাৰ উল্লেখ্য আৰু লিয়া ই স্কুটাৰ্ডিট এ, লাংগ জিকা হয়। हों। अर्थन्त महेर करने परेन्द्र सम्बद्ध हैं<sup>स</sup> प्रश्ना के कि कि से हैं हैं। हुत्य । कार्य पुराक्षण अनेक क्षेत्र कि विकास विकास करवार क्षेत्र के पूर्ण के पार्टी कारकारण र न के के तक कहा अप स्थाप का भी जाता कि एक एक कि सामा की से नामा क्षेत्री स्थापन क्षाप्तानिक स्थापन क्षेत्र में पति है जात क्या और क्यूकर्यके क्षेत्र रहे राज्य करूर है जो एक प्रकृत क्यूकरण्या 🕳 क्ष्रांनीय क्या 🖫 द्वार प्रारंत्रिक वर्षकार्थ कृत हो दलके स्थान्त र व्यापक प्राप्त दृश्य स्थान वाले कारी समास्यक्षित है। एक का निवास क्षेत्र के कार्य है कि का विवास मिला है है है कि फिल जान जान में राज्य कर राज्य है कि असे के प्राप्त करना है कि बारताल को राज्यों जिल्ही को संग्रेष्ट के स्थान राज्य है जो जेवार राज्य की प was to the same that the same that the same is the same the same that they are it करी व्यक्ति कारा अने क्षेत्र क्षेत्रिय क्षेत्रस्थ करी है के अध्यक्त स्था कार्य है।

भिन्नक्षा दिने जिल्हा कादानिक कर्ना प्रकृत न कर्ना 👚 बालको, बुद्धी तथा सीनियोंको पांचन कराये 🦳

पुष्य लंकर अल वंता है \* शक्त पतुष्यको इनके अतिरिक्ष भाद भाद उसरा अकिञ्चन। बोच्या है कि यह जल और याद देकर कशबा अनुव्य भी श्रुष्टमें न्याकृत होत्तर उसकी बाच्या स्वयं जो करू खाता है। इसीस सम्भागि गाँकिके। करता हो जो पूरस्थ पुरुष सैभव होनेस्य ससे मनुष्यर आदरपूर्वक शांक्षंभक भूजन करें कच्चा भोजन कराये जो सजातीय बाक् १६६म ५५% प्रतिवित पितरीके अदेखारी अपने किसी धरी सम्बाधिक पास आधार भी। भन और जलके द्वार शाद्ध को उद्धेर अनक मा भोधनक अध पान है, बद्ध उस कहकी एक साधायक भीवन करने अनमेने जनकार जनस्कामें को बार कर मैतला है। उसे बार िन्यानका प्राद्यपको है प्रत्यवार्ग और संन्याकी पत्री प्रभूध्य भी भीगल है। सर्ववास्तर्ने भी बाब निक्षा बरिपनेके लिए आर्थे तब उन्हें निक्ष्य उसी निक्रमका पालन करे. बावांका होतेका जो अवस्य दे एक बास अवसी भिक्षा, कर करन आंतिय वहरी आ जाय, तसको ववास्त्रीका अलको अधारण और अपन्याने चौत्रने अलको प्रान्त आकृत और भोजनके द्वारा पुद्ध करें। श्रिष्ठ प्रिक हत्वकार कहते हैं भी पोट्यमेंसे अपने केता. जो इस प्रकार अपने कार्यापर रख्य हुआ। वैभवके अनुसार इन्तकार अक्षासभ अधका मृहस्माध्यका का बोता है, उनके लिये स्वय बद्धानी दंबता, विता पहुषि अतिमि, बन्ध् व्यक्तियांका पुजन कप्टेके बाद फ्रिक-जर्जा | क्यन्यत्र, पशु- वस्त्रे क्या द्यंटे कीटे कीटे की. कट्टॉफ्टर्ज कई कथुओं असकी आकृत ककियाँ । यो उसके अससे हम हुए रहते हैं, कल्यामाकी नमां करते 🏗

والمراجع والمتلاف المتلاف والمتاب

#### श्राद्ध कर्मका वर्णन

प्रकारके हैं । किला वेरियोजन अध्या निवादियांचक 👚 अभी वर्णन किना है। निल्य कहलाता है। एवं 🕒 बाम आदिके अमराश्चर्य क्रिये हुए कर्मकी । वैभिन्तिक अत्यो हैं। पर्नेक अवसम्पर को प्राट्ट । आदि किये जते हैं उन्हें कि क् पुष्योंको । किन्पर्विमितिक कर्म समझना चाहिये। अभ्येस आञ्चम कान्यकांको विक्लिक करक और শীমিলিক কৰ্মকা কৰ্মৰ কৰ্মৰ টু আজুলডিক মুচুকিআৰুৰ্বক নৰ্মন মুখ্যৰ কৰ্মৰ কবিন ই : बाजसस्या जातकम् संस्कारके साथ करना चार्डिये 📗 कियाह आदिनों की जिस क्रमसे यह बनाव पथं भाग्यक पश्चाम किया काता है।

मदास्त्रमा भौतनी जेटा इश्यमे कर्ष रीत हैं भूती भौति उसका अधुहान करना कनिया है। गार्टीमस रामके को सितर हैं उन्होंका उपने इनका वर्षात सुरोत पद्मायहरूरमक्की काम, जिसका । गुजन कराड, शाहिये और अंडे द्वीपीविधित औक्क भिग्न देभ भाहिये। उस समय प्रजस्तानको एकप्रतीवात होकल उत्तर का पूर्वको और पुँठ करके बैठना बाहिये। कुछ लोगोंका मत है कि इसमें चानिजेशदेव कर्य नहीं होता अस्पूर्वायक जाक विभिन्निक कमें है। जिसे पुत्र जन्मके वह वृद्धिक अगसराक किया कार्यकरत वैभिनिक शर् है । इससे भेनद और देशिक साद, है। का

" अधिविभारतः भागास्त्री पुरुष्तु इतिहिन्दरीते । सादस्य सम्बद्धीवस्म जनसाद्यय गम्बद्धीत् ॥ । ो सहस्रकारण क्षेत्रक कराहर्ण शासनग्रहकार, अन्तर्व क्षुपूर्वर अर्थुर्व-रक्ष्यां हिना सम्बद्ध

74. FR.

19 Ph

सूच प्रसाद दिया हैया है कि शिक्ष कृति सूत्र १४६० अध्यानको हुए पूर्ण हुन्ते जनने १ मध्य सूत्र । ইং ৯ আন্তৰ্জন সভাৰ আন্তৰ্ভাৱ হৈ আনু প্ৰতি কৰে চলাই কৰে চলাই ব बाद्धमें दिया तथा अध्यक्षान अधि अध्यक्ष 🕶 📗 कारणेका कियारि उसी सम्बद्ध इसे अनेकारकार् **बाह्य प्रतिकृति । इ.स. वर्षे व्यक्तिक व्यक्ति । एक व्यक्तिक अनुवाद अन्य अन्य क** पर्यक्तिक प्रोत्राम्ब करण प्रोत् भीत कार्यापनको क्रिक्स कर है भी नहीं भी । अने अब कार्यक कार्युक्त के हैं the form the annual section of the स्थान के हैं। #4 कीवर के दें का कि कि पार्ट कि किया करिया अध्यक्त की स्थाप

र हो तम रोगर मि स्थाप । पान्य विकास स्थापनी विकास प्रशासिक है , करन कार्यन प्रकास इस्तरि कार्यन का अन्य हम हैंबर के नाम अन्यवस्य गांच कार्नाकुरमान्यों क्रिक्स भी क्षा । क्षांत्रमान अनुन है। हो १५ ५५ व है कार्य क्यांच्या (प्राप्तक का पा केश्व किया अबदार विकास का और अंग्रह्म क्षीर प्रमाणक रहण जर कर कर हाक र संबंध करें। विकास में दिया में हैं से हैं के हैं की अपने की जो जर হাইবি বাপকা কানক। এই এই বাধ বাংক। এনী বু ইন্ত বিংসপুৰত কৰ্মানু কানু अन्य के राष्ट्रक के विवस के अधिक अर्थ नवक राज्य और सामानि स्वास औ गलनात् स्थमें जल लेकर करे— अनुकति रोजन है गर्क प्रधानक और और और क अभावती कार्यक्रिक १५% को अध्यास समाने मह नेश्वमन यह जान निम्हण्य सीत है किहा अधिर के निमान हम निपन्नों पूर्ण पर निकार काई इस मार्ग है। महत्वा बाद्ध महत्व अपनीत कर गाउँ कर है। यह करने विशेष का सकता है । १५० है प्रकार भागे भौग सरक है। एक प्रशासन कहा है के इस्कार कर में यह है जब मान्य की अस है। यह इस इसका निर्माणक सहस्र की प्रति नेया है क रार्तक क्षेत्र की क्षेत्र विकास कर अल्प करायात्रकार । यह अका की कार अल्प कर का की जिल्ला है है जिल्ला करक अवस्थान एक है। उनके भी और पीकरिक भावत है कि दिन होते हैं। क्षण्य अभागे प्रदेश हो स्थान में क्रिक्रियों करती है है है जाने में दूर अने क्रू में नाम ती न राज है। इसके भी के ही तक अन्याद्य अन्यान मुख्यांक सामुक्ति सामुक्तिक नों कही किरकार केवन है। अनेक र यह अन्ति सामार्ग विद्यार्थ पूर्ण हान्ये हराहरू

AT 14 do not be forth offenter माना का देश है को विशेष किया है है । अन्य श्रीको मिलाको क्लीमी पान जाते हैं। मान्य क्षेत्रिक । जुल कर पराप प्रति हैं। एको प्रारम्भ प्रदेशी लाह के प्रारंभ प्रति पर ते. १९ के फिल्क हैंसे और एक अन्य व एक पंत्रकारण प्रयासक कार्य प्र किया दिनों होता है। किया करते हैं। अन्य है। अन्य है। अन्य करते प्रत्यकार के लिए के पूर्व में अन्य करते

अपन्य संस्था मान्या करण पर्य तथा और अनुस्ता करूर कर नहीं, वीच वीचीवर्ग की हान है। यह स विकास करते के पानी करता की के पूछा प्रोक्ता के पान करता है।

 <sup>ि</sup>क्को भाक्षणी नेवर कोक्सवीरक प्राथमी केंद्री की से आधार अर्थ अर्थ करने के कारण है। Simple that the first of the particle of the first of the राज्यों जरन पर कुछ लोड़ है हिक्सरकार द्वारण करनार है जर 👉 ४ ४ ४ ४०६ था 🔉 है भी। दोनोंकी समाविका आध्यादी होता है।

ने क्षेत्र के प्रवास के अध्यान के प्रवास के किया है है। उनके में बार France Alle Sall at the control of the sall and the sall at the control of the sall at the control of the क्रिक्स को अस्त को अपने क्षेत्र के असे के अने अने को है है। असे क्षेत्र के असे क्षेत्र के असे का का का का अस्त चेपालको अभिक्रा के क्यानावाक न के की अबन क्या किया कार्य है। उन्हें जा कर असी Beer क्रिकेट का विकास कर करेंग्रे कर करेंग्रेस क्रिकेट के रहे हैं कि है कि कर है। क्षीच्य क्रमान्य क्षेत्र है। एक मोरकार क्षाप्त क्रमा क्ष्में चंद्र करोड़को नहीं क्षाप्त हुन ही। है। 🕮 १८६४ सुरुवन स्वयं गाउँ १८५ सम्बद्ध क्षेत्र विशेष है है। कर का मानी नेवाल जातक कर जान है। उसको को अभिन्न गराही हो। शाकारको द्वारी भी देविश्वपूर्णक ररकार कियान कार्य है अ का<sub>र्य</sub> ककारों करिया आहा की आहे करनेवाले प्रत्येक कुलानें कीई and the first the section with them to be the section of कार मेंद्राओं के प्राप्तक के द्वा के प्राप्तक के 1948 के 1950 में प्राप्त के देश के का अवस्थित है। कुछ बाराय है। विकास कुछन कुछ अपना है। कहा है और बाराय रिश्क विराधन कुछ बारते हैं। कर्मानो है। युक्ते, करून हर्मान का यह राज्या में तथा करण है जून क्राप्त कर्मान क्षेत्रीया (प्रकार के का का का प्रकार को जिस हुए अपन्न कर का अपने सहस्र प्रकार कार्य है अब कुछ है है । अब के अने क्याना को अने करने कर का प्रकार अने के पूर्व प्रकार At the sear can be now the total and we will be a search about a contract to proper and Building will and it is present the initial appropriate the second wife with the हैं। विकास प्रदेश के के के के का कुछ का का का का का की कार का है कि है के कि that I can be settle that I all the beautiful fill the e-रेश को और नोर्प के इस्ता है जनक होना ब्रह्मकों बहुता है सार्थ

A consequence of property of the first through the second interest of the second अभिनादारी प्रशास में अन्य कार्य कार्या कर्या के बेचें के लिया है। है अपने अन्य कर्य की ही की हम सन्दर्भ सकी के बराबार के कार्या के कार्य कार्य है। इसके कार्या कार्या के कि है के 14 Martin की

हुन् दोनी है कहा कर नहीं में कर्न का नाम करनाई मार्ग में लगा भारत है कर ना मनाम

कुरूनार्थिक पोरंग्य प्रियम को अध्यानको स्थिता एक । यह अध्यान अर्थाय प्रार्थिक केरा अर्थिक क्या में स्वयंत्र प्रमान के के में में स्वयंत्र प्रभावता का र दिला करते. विवयं में स्वयंत्र में स्वयंत्र के स भी बार्का १४८ करने करने कार्य की संदर्भ । अंदर्भ की पा कार्य के स्व भीजन अनेक कर हाम मुँद और हैं और भरानेंका करना क्रमा करना करना अने अने अने अने अने

पीय, त्यान कारान्य संबद्ध देशके प्रारम्भावने आहीनसैंबर्ध आर्थन विकास है।

माना अर्थन अन्य प्रमाण परिवर्त के छैं। अर्थन अर्थन के पूर्व करते हैं।

के के के के की है। है जो पान के किया है भी अपने के के के के का का का का किया है किया है कि किया है कि किया है क

के पार करके अन्तर्भ प्रामुख्य प्रामुख्य और प्राप्तान अकर के समान 

क्रमान आने गर्न हैं। इन्हें निवारित करना व्यक्ति । भवंत्रक, संगा दीवाक अर्थकरूप हो कर जाही । गयों स्वांके सर्वत वक्षत जाना, चरिके कौते औ भः पुरुषक्षं वैका को कुछ अज्ञान । बोर्केट करनेकर परपुरुषक्षे उरपन हुद सन्तनः मिथहेरी, कराव महोन्दिता, नर्भक्षक, काले द्वितिकाता, क्रुक्त भिताके द्वार कार्याङ्का, जुगशासांत कांपक, कार्यकार, क्रम्याको अभित् करनेकस्या, वैश्व. पुरु 🕶 🕬 विहासन स्थान कर नवाना, बेसन होकर 🗻 १९ 🖘 🖛 हु, और कारने बुसी 👍 शकी करते सा कुरू 🥷 हैली महोक्ता पति, बेदाध्यक्षतः 🕫 🐧 व 🕶 रमन्त्र कश्तेवाला, स्कृतवासिक स्त्री<sup>‡</sup> ि । 🕭 हिन्दी पूर्वित श्रेष्टी कारवीवरुद्ध कर्नने संधे रहनेवाले अक्रमान्य द्वित अस्टर्ग ,सम् वेने जीवन हैं।

क्टले बहावे हार हेन शिक्षीको वेषयत अनका माञ्चर्य एक दिन पहले हो दिलकान हैना साहिती. नको सम्बन्ध प्राप्ताची समा स्रह्मकराओं भी নক্ষত বেল কলিও আঁ প্রান্তর্য হল উক্ত । 😘 🚽 , अरेप्स्य करके नैश्वन करना है। करन गरहा है। जो स्के-सहयात करने अधिमें अवता और उद्धार है, उसके भिरार उद्योगि सीमें और पुनवद एक यहनक्क आहार करते हैं रूपालके वृद्धिपान् कश्यको एक किन करने ही। क्राक्रणें के पास निपालन फेल्सा कहिने औं≾ म्हाने दिन अक्षण न फिल सकें हो की बासका प्टिन क्यों कुलेको आक्राकेस्त्रे कवापि स्रोपय क कराय परिका सन्तरभा विश्वादे लिए स्था कालों हुए संगर्ध विकित्तीको असरकार आविसे प्रस्ता प्राप्ता शहर चित्रसे जैका साधि की भूगत करवर अपन्न कुरूवस विश्वीको विसंप भिन्न है जैसे को पूर्वाहरूमें अपेश्व संश्राह उन्हें %% কৰা টি জাৰ- আৰু তুল বাহেপা⊷ন 🖛 🕶 ্ 🧸 শালৰ জনজৈ তুকুই ক্ষিত্ৰকল্প ভালতী

च्या क्रमण्यों एवं वर्ष वर्षु में सभी प्राहमें आवसन कराकि आद वासनाक विकास वाहरी विकास और देजनाइये साम अंश्वरकं कालगाँकके जिल्लास्त्र कर अभावा अमार्ग संक्रिक सामगा। होती कार्योंने एक-ही-एक कारास्को सांपर असमे । वहरी बाद कालामहीके आदहरें भी सूची चादिन विशेष्टेजीका अन्य भी ऐसा हो है। कुछ लोक्ष्मिक केला कर है कि फिल्टें और मानुमहोत्रि विकेर्त कर्ष पुरस्क पुरस्क है। के अधार्य संभागीको क्श्लीबम्ब्यु और बिन्-शाक्ष्मी बन्द्रारीभव्या विश्वास काहेबं। काश्महाँके बाह्यमें और मनीकी कार्यों इस्ते जिल्लाक अस्थिताम विकास है । वसूने उत्सर में हो। कैंद्रनेकं लिये कुछ देकर विद्वार पृष्ट आर्थी आदिसे बक्को पुका अधे किया उन्हें विशेषक आपि है ज़रूरों उसके संबंध क्रांत्रीयक्रमपूर्वक हेवल औं का आक्षण करे करकात में और और करा आहिंदी विश्वेदेवीओ अपने देवर १४व. क्या पाला. अल, भूप और दांच आदि विक्रियंका निवेशन कः

**रिज़रीफे किये ने अपी करतरी अध्यय**क्ष शोकर परनुत करनी चाहिने गित् आद्वारों नेठे हुन बाह्यपर्वेको जासमके निर्म दिशुभाषाय दौरूरे शुहे हुए) कुल केशा उनकी भारत है बिहुम् पुरुष बन्द्री-ब्यारमपूर्वक पितरीका आमाहर को और क्यात्राच्या ब्रोडियर विकर्णेको प्रसानको दिन्ने तलार हो उन्हें अच्छे भित्रेदन को । उन्हों और स्थानका निर्देश उपनेत भारत चार्डिय स्टब्स्स स्थानीक आहा देवेच्य ऑक्स्प्राथ को । त्यक और अस्त्राप्त हरिक क्रम लेकर किनियमध्य और में अनुति है। असमे क्रायाक्त्रमा सम्बद्धाः ३४ रुपते पटानी अनुकृति है, क्लेक्स विकृति स्वत्या देश सन्दर्भ बस्रों अड़िन है करा। क्यान केरकार किस्सार क्षेत्र पन्तमे वीसरी अक्टरेक्को अर्थ-५वी बाहरे जाहरित्स कर हुए अञ्चले बाह्यकार्य व 🖦 कारण 🐄। पाइने हाथका अहार व किलेक्टक कुछ और अस हाले एवं कोशल कवर्नीय जानेन करे हैंद

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED AND THE PERSON NAMED ASSESSMENT AND THE PERSON NAMED ASSESSMENT ASSESSME <del>अन्यूर क्ये. अब अस्थ क्रिकेट</del> स्वात है और अस्ता सेका लेखे. अ. ते विकास करें अन्तर का अवना का अन्तर वाला के निर्माण के अन्तर का अन्तर क क्षण प्राप्त के पूर्ण प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के कि प्राप्त के अपने क्षण के अपने कार्य विभिन्न दिल्लाक है जा कि अपने क क्षा क्षेत्र के अञ्चलित प्रभव तथा तथा अनुस्थानिक अन्ति क्षा क्षा क्षा क्षा कर व्यवस्था के अनुस्था है

नात भारत क्षेत्र व्यवस्था क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कर्मा क्ष्मान् कृत्र क्षित्र कर्मा क्ष्मी व्यवस्था कर्मी प्राप्तानी क्षा व्यक्तिक विकास विकास का भी क्षा करते हैं। यह सम्बाध करते हम स्वाप का स्वाप रिक्त महाकृति क्षेत्रण कर पह जा जा प्रश्न पूर्ण हराहर पर का एक दिला है। क्षेत्रण हरू में राज्य दिया जाता पात कर पूर्ण उत्तर पालन है कई सूचित के लिये केंद्र और अन्त और क्रमां

মান্তি সামে এক এন জাত্ত বিভাগ বিভাগ কৰিব এই এই এবিনি এই कर के अनेके का करने रूप के देश हैं है। उन्होंकों के उनके अने के किसी किसी क्षेत्र के उनके किसी **阿斯斯 电压力 用加工用用电压 多物 经产品产品 按 不多 海绵** के कार्यक अध्यास अध्याप कर के पान पर है जाता है। इससे अध्याप करना है कि उससे र्तिते हैं। अब क्रिकेटर्नेट पूर्व क्षेत्रफ के अने ही जिल्लेकर प्राप्त सम्बद्ध का है। इस अब पूर्वपर केरी जान अवस्थान मार्ग्याचे हैं। सामाने जान के ब्राह्म ने ने नामाने कर है के निकास हाने क्रम के प्राप्त के प्राप्त के कि का क्षित कर का का उनके का का का का कि का का का कि का का कि का का कि का का कि

টিনা কম ১৯ জন্মতে একা মান্ত কৰা হ' । একাছ ১৭ খনক এক একা মুক্তাৰ বুলি कुल होते. किया प्राप्तको क्षेत्रको प्राप्तक करिया और अवस्थित अवस्थानिक अधिक नेपाल कर कराई के स्थ प्रकार कर कर होता है के अधिक कार्य के अपने अपने हैं के उनके अनुवार के कि वह के अन्य प्रकार हुए हुए प्रदेश किया है एक कार्यपुर, केलो पेसूर अन्य प्रार्थित अञ्चल हाहिए। उत्पादन बार्याक्तक प्राथमक अर्थन के कुलान के ला पर कुला। इनक कर धाराया अपूर्ण **वर्ष** के विद्वार के अध्यान का अध्यान का से कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के विद्वार कार्य के कार्य का र रागे अवस्था अञ्चल आरोप कर दे ने हैं। कहा अरथ अस्थानक ने अर्थ हाल का कहा के जिल्हा के के अपनी अक्टाएंडिंग करावारों है। कहा का **बा**द्धा अस्तिक के दा कहा भी तर है के क्षेत्र के किए को अनुसार का का का का कि अने की पास का तर का की अहमार को विक्रिक केवल हो। अन्तर जातार अन्तर प्रक्रिक व्याप कर्या है किसीने की - कुछ रोगोर अध्यक्त कुछ किए गिए ए । और 16 कराई र लेक्स्प्रेस अंदर्शिक स्थापन के क्षा- न कराम्य वर्षः ३ । त्रेन्यकाम् अकतः होतुन विकासः । अतः वितरोको परिहेशः सम

Action 1977 Property

# स्टार्टन क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट

------

#### बटाकाका निरूपण

मबालका कहती है। वेटा १८६० (वेक लागी) हर कीन करत पितारिको शिय है और कीन करना 🖷 🕍 🎺 अस्तरमा जर्मन करती 🕺 सुरी ... पहले के जायका दश अञ्चल उसमें बने **इ**ई और ठती एक वर्षतक वह गतानी है। जिस कन्याका विचार पीर्व अवस्थानें हुआ है। उससे उत्पन्न प्रति बीर मनके आदाने मितर अवन्यकारकाम कुट एइते हैं. उनमें जिल्हा भी सस्देह रही है। अओं में शासन कर्षा जनसङ्ख्या स्वरंतिक स्वरं भी केंग्यन से किसीको का कार्यकर्त हैं। भी, भाग, शेहें, हैं:सा भूँन, भागतों, कंनना, करेना ऑफ मटर— धे बहुत ही बत्तव हैं पहुई, कहना ४६० विवृत्ति और पहार- वे अञ्चलको विविद्धाः

पर्व हैं क्लापन, बाला, प्याप मुली, अन रस और वर्गस होन आन्द्रस्य कसाएँ, बास्कारिक भीकी जार सक्क लाख गाँद, कर गर्भ 🚜 क्रमक में अध्यक्षे वर्षित 🎖 इसी प्रकार रिकार के करीन कार क्षांस्त को जो क्या कर क्स्यू आइटों निविद्ध है। सुदर्गे जिल्ह्यू हुआ, चरित बहुप्येकि क्हाँसे स्थाप कुला आजधाने तथा कम्बाकी नेनानेसे जस किया हुआ। वान अव्यक्ती रिंग्से काराचा विशेषक है हिंग्सिक केनवका **बोर्ड जलबाले सरोबरसे साथ गुला जहा गाधकी** च्याल न युक्त नामा—देशे प्रयासको क्रांत्र विकास हुअब, राजना यह हुआ, बाव लोगोंका क्राहा कुआ, अस्ति राधा माँ सहरक्ष अल आहर्य सद्ध हो। **अं**जिन के अभी, भेड़ केंद्रशी, क्षाएं आदि भेना भीत चेंपरी सामक्रम दश आहम निकट है। शक्षक स्वादां एई बीका भी यस संसक जीवरका क्षाप्तर साथ हुना इथ की आक्रकवेंगे ब्रह्म

करनेयोग्न नहीं है

नहीं नहत से जन्म रहते हीं भी करती अदैर उक्तारे बती हुई हो, जहाँ जोरू एवं कु हान हरिक्काल में निकरोंको एक बानगर हासे करें जुनाबी बडते हीं औ बस्ताक दुर्बन्धमें भरी हो। ऐसी भूमि शाहरू में बॉनेंग है। उन्हर्क ON RECEIPT APPRICA नेती क्रान्य का 🖍 काला है अपने हरेंग्स क्षान्यमंत्री हरेंग्स कर भी है। उनकर अतिधक्तिभाव, मन्द्रे हास्त्रेज स्थान, क्रक और क्शन भी जनने हरिये साहको ना कर देते हैं। इस्टिचे कर्ने ओग्ने श्रीट करने सद की व व्यक्तिक किला विकास क्षेत्र कारनेसे आहर स्था होती है। बादको किय कान्या कान्यशीच च जनकारोजने कर जनज छ दे जन्न दिसीना । है, पालस इस पॉलिंग प्रश्नेष्ठ समयो कर है, यह भित्रमें की बाहे नहीं करती इसलिये आद्वर्ने ऐसी बाहरका जान करना भागिये। रजस्कता स्त्रीकी 🤏 भ्राप्तानी दालिए है। संन्यानो और जुआर भानिक कार करन भी रोजना वाहिने जिल्ली बारा और बांच 🕶 एवं ही जिसे क्रानेंने देख सिख हो. जो **भानी** एवं दूर्तिभात हो—ऐसी धन्तुम्ब अप्रदर्भ स्वयंक न को जैवन और करावका नी त्यान करें जिस अञ्चल गरने हुए करहका द्वार रा जाना यह भी आद्धन व्यक्तित है।

विक्टांको उनके कम और मोज्ञल राज्याका करके चुने अञ्चले साथ जो कुछ दिया जाता है। का ये में भा अवस्था करते होते हैं। तसन क 🖛 इन्हें प्राप्त कोटर है। इसक्तिये जिन्ह्यंकी दृति। भारत्यवास अञ्चल करकार राजिए है कि जो जना इन्स हो, को बाद्धवें बच्ना सहस्रकों हम कर। क्षाय को लेक हैं कि क्षा क्षाद्रकों कि वे हुए को को किहान पुरुष बाँगी प्रकारकों करा ही काइएसे धोकन कराय प्रतिकृतिस्ति। अस्ति आका आग ही

बाबारोंको अभेक्ष अपि एक हो योगोको पहले <u>बाबारालो बाबा</u>---वार सुरूप पुरुवको सदा भक्ति कक्षण्य अपि बाह्यभी में अध्यक्षिका भवक्षणास्त्रे । महत्व्यको न अस्य सोकर्षे अस्य विश्वस्त्र है ज ठक्कत कर बेहा है। इस विकास क्षानको पुरुष परलोक्त्में जो सदाभासर अस्कृत करके करकता. इस विर्वाधका राज विकास काले हैं। जिसे बढ़ीय शरक है, यस मुख्यका बरुवाय पत, यस 'भ्रम्यक्ते अंशरूरम्परामे (मेलरेको ऐशा श्रेष्ठ पुरू करू कुछ स्पैकमें आश्री अल्यु नहीं फिलबी। अतः रुक्त होता. और वीक्योंकी धोजन करानेने नहीं अदा अस्ते, काराव्य रुदा ही बार करें। सवाचार है का प्राथम गमाने अक्षा करून इतिकारक सहायोग्यह स्थापन अवस्था है हुन प्रमाणीयन विवाद, आधारिका प्राप्त कर्त किस किसी हुई होकर अभी और समस्य पासन करने कृत्रकारों। हैकार है देखा के कानुदर्र हुने एक कान्यतक तुन थन. और और कान्य− प्रोनीक साधवांचा पर÷ निर्देशकोक ब्राह्म कर्ष राजा हिंदापास्ताने क्या और और क्यानेकाने भी निर्देश करा होती है। स्वाकी भीस दिलो दुई और दे

मेंगा, सुध तथा एक बदान करते हैं।

इन्दर्भ नेक्स कुत है। हास्तर मंत्रभगर पर्य करूत है। यह चार भागता है।

নাৰ্যনা ক্ষান্তৰ স্থানী ক্ষান্তৰ ক্ষান্তৰ ক্ষান্তৰ ক্ষান্তৰ ক্ষান্তৰ কৰা ক্ষান্ত ক্ষান্ত ক্ষান্তৰ ক্ষান্তৰ

🗦 ६ व्यक्तिक 💯 १ क्या १८६६ - ४४ कर १ क्या प्रमुख्य इस्तु हरेला और परालेकर्न की मुख्य करा है। भी अप करा दिका बात हो बाद पहलेसे रहेकाको । हो सबकारका पालन करना पहिले । अञ्चारहीय कुर्वकार्याले ज्ञास कुरुराक्षके दिल्लीने गाना भर और सक्तराये भी नहीं होता। हुशन्तरी कुरुराको हुन अक्रको लेका कुकोक हुन्यो किये किया कुष्टे लक्ष्मकोस्य करा करक है। बल्स असि मैं अक्रान्त्रको हैं। करपूर्ती दिनी और अंधा मधार्क करना कहिये जनके सिद्ध होतेनी देश इस नीज कर्म करके अपने अस्तक एक प्रीमा भाग शिको पुत्र व्यवपुत्र कावणभीको प्रतंत अथः भारतीकिक कावके निर्ण कंगुहीय को अदि राम्हरं मुक्ति च्यहनेवाले प्रत्येक भनुष्यको प्रचित्र हैं। भागचे विका विविधिक कार्योको निकास ४८० छ। कि अने श्रीक्रिप्रकेक किस्तेकी युक्त करे ब्राइसें अपना भगव-श्रीकर करे क्या एक कीनई भाग तुत्र किन्ने कुन्त विकार समूच्यांकित कर्यु, कहा, आर्थितन्त्र, आयते लियो स्कूल चूँकोको कन्पनी स्कूलक उसे चलक एक और वार्रोको कराजनार्क अंगादन करने। बदाने। बेट <sup>1</sup> ऐसा करनेले क्या राजना की है। हैं। कहाँ कुर किए आहे, हहा, की किए, कार्य, हैं। इंक्टर अब्दे कि के कर उन्हें कर क्वांतके किये विद्वार एका धर्मका अनुमार करे। बंहा इस इस्टार मृहस्थ पुरुषक्षेत्रे हत्यको इस्तान्यहर्तमै उठे उटकर धार्य औ अर्थका देवताओंका करण अद्धाति विकासिक और अपने विकास को अधिक कारण की पारीस्थी करा अभिनिधं त्यं भाई-अन्द्रजोको कुल करत धारिने । उतन्त्र भगत है उत्स्का भी किन्द्र करे किन केरके **गरीवक अर्थ-गरवद्य अस्त**नकारी भिर्म न बाह्यों, क्षेत्रेंहें, कुछ तथा आरम्बन्ध कारक्ष्मीकों सांग करे। यक्ष्मी काद शादनके अहत्वा विकास की भी कटायारी गृहत्व प्रध्यका आको चाहिने भी निवास हो, स्थान आहिने चांन्य के**वार ना**नती শ্বিত-বঁটি জীনক বিলেডগালৰ প্ৰেক্ষুল কৰ্মেই যুৱন - এএখন চাৰ্ডে বুল মুম্বন্দিন্ত মতি औৰ জানসং कारके कारकोकारण करें कार का कर्यों संस्थान असर्क कोली भी तान अन्यने प्रस्तीय किंग्ड लगा अभ्या आध्यत थान वात संग्रे दिसायी देते विकितिक अन्य िक्त वैक्तिक के लोग अकारक हो। इसी अन्यार कर्णकरनकी **मन्यां** नामन क्षानं अञ्चलके जन्म में उत्पत्न कुँतने प्रायमस्का भूभारतके सहस्रे हो जिलिस्तीन आरम्ब परि

रक क्रिकेट स्वयंकाल और इस्त:काल क्रमा लाओ न ५०। कार्य प्रवाहकनक्षर्व हो करन कहिये।

बौते हुए सेतर्ने कथा पोशानाओं ५८% वृध व करे 👚 वैद्या बालांस्त्रक भ नहीं तथा ताम का**यरपार्ट समस्याय । बस्य** स्थान । पहले दुसरीके रामगीगार्प आसी हुए

स्थल न करे*ं कूर्त-* कुट कर्त करना. जुड अं परिंग्य है जुड़ हाक्का मी, बाह्यन, अलेन कथा मोलाना, करतार क्या पुरुष्टे विकासक असन १००० कर कथा भारताने असे जुलौ अस्त्यार्थे शासन काला, व्यक्तिकारणाको अध्यक्षना ४५ 🐠 🕒 च च व व वी व 🗢 आर व्यक्त क्रास्कर र पुरुषोंको सेन् करना तोष्ठ दे मनको नशार्थ रसते हेस्रो दुसरेके आखन, कृष्ण और नब स्था औ

और अहब और अस्तके क्रमण सूर्यकरकाला । मुख्यतीके आनेपन उनी बैटरीनने आस्त है, प्रकृति व तसे, कारत क्रींकारना, कार्कुन केखना, क्रमुल क्टबर्स अभावपूर्वक करका स्थानत सरकार समे । प्रकार और देखनाओं का गर्देश करना—का काल जाके आकृत गांव की की किया गांके क्षेत्र के प्राप्त कार्य क्षेत्रकृत कर १ मा 🕒 हाल निवासकाल, दोने और अंबंधि कार्यर । कन १०० करक भाग्य एक एक विकास र का बुद्धिराम् पुरस् सारमार्थे क्या 🐣 🕬 🕬 पराची स्थीको नहीं अस्तरभावों न देखें। असारी आगारी मूत्र स्वाप्त न 🐠 नहन कोकर कथां एकत विक्राप्त दृष्टिप्तर व करें। रक्तपाल क्योंका इसें। अथवा सकत न करें। दोनी साधीश सिए व क्याने संभा असके साथ प्राचन को समित है। सुन्यताने विका कारण भारतार 🤼 ६ 🛦 🐴 क्यानीको करूर-मुख्यका स्वापन अध्यक्त में धुन्त न करें। समान न करें सिराही समान मा अर्थ किया भी पुरिकार पुरुष बाल बूब, केरा, राख, खोपकी अक्रमें केंस् न लगाये सब उसकार्योके दिन भागी, कारकर्ष, क्रांत्रुवाकं पूर्व, २००४, बक्का स्वयध्यात कंद्र रखे बाह्यक, अर्थन, यो तक भावित्र) क्षेत्र केवल पुरुषोस्त् और कार्यों कर्त्यों, सूनकी और भूँत करके पैकास न करें। पिन्नी न बैठं मूहरम मनुष्य अपने कैननके अनुसार उत्तरणी आन और संबंध प्रतिसकी और मुँह देवता. वितर प्रभुष्य तथा अवसान्य प्राणिकोच्या करके कल-धूपका च्या करे उसी हसा करने में मुक्तर करके मोत्रो भोजन करे. अल्डिअलि अल्लामन कार्य करना को करने प्रकारतकार करे. गुरुके करके इस्था में) ओकर प्रविज्ञ हो पूर्व का उत्तरकी। कुकामंश्री अली व कर। यदि वं कुद्ध हो हो को कर्षे। और भी। क्राफे भीवनके सिने आश्वनार वैठे विपयनुकेंद्र प्रसन के दूसरे साम पर केंद्र और इस्टोंको पुरनेकि चौक करके भौजभक्तते कुल्की निजा करने हों से उने प सुने आसण, भी जब को अन्यक्तक करक करका करू । १ <sup>क</sup> एका, दुःखरी आयुर मनुष्य विश्वी सुद्ध पुरस्तः आप अंदे अरू विश्वी µ#रको हामि करनेपारमा मधियो स्त्री चौध है स्थानुरा मनुष्य, दुना, अर्थका हो भी इस दूर्णकर्मा हो करान कराक मिला बहुरा, कर कमारा, क्लीरक्रिकी हती. सह अबके और किसी दोक्को दर्भ न को 💎 क क करक और प्रतित—वे यदि सल्टेके अबे किसी क्षाबा एक्ट, रामक लेकर न रहाव, अस्थिक एए, रामवे कियारे हराकर प्रकार कार्यके कार्यके किया वाले देवा. क्रम स्कार भी और नहीं है। मनुष्यको स्वाहिये। स्वाहिते विक्षम् कृष्य देखस्य, कीरका, कि जुड़े होकर क जल्हें करके 486 मुक्का मिदा वृद्ध पुरुष, बुरु और देशा—एकक दाहिए। नाम आपन्यन तक कुल भी एकका र करें जुड़े करके कर्त दूसरीके धरण किसे हुए वर्त और कि मोंको मुक्ता विकास करहे जिल्हा और कूमली करने लिए हैं। तरम पुर और निरंक निश्चार की 🔞 🔾 🧸 अल्ला पित्र स्थानं धीन्त्व करे

্ৰিক কাৰ্য বিভাগী মাধ্য কৰেছ বৰ্ম কাৰ্য কুলাকা চাইৰেছ ৰণ বৰ্ণবিকাৰী বাবছ দিয়া মি ৩০০**০। সংগ্ৰহণ ক**ুমোৰু বিভাগ বা ব मिला में स्थानक प्रथम है अहा के मोन के निर्देश हैं ए एक ক্ষ্য কৰা কৰা ক্ষ্য কৰিছে কৰা কৰা ক্ষ্য কৰা ক্ষ্য কৰা ক্ষ্য কৰা ক্ষ্য কৰা কৰিছে কৰ শানি স্থাপী থাকে। ১০ তালিক কৰা কৰি কৰিবলৈ ক कि कार देवरो है। - ११ गर्थ गेंद्रा तरा सकाकाक कार्य संग्यां

নী চৰ । এখনতে আঁ কৰাত মুখ্যে বী এক প্ৰচাৰ জিলা ক্ৰিক ক্ৰমজনত এটক। সংক্ৰম লং বৰালৈ জন বুলা হৈ লাভ কৰ উপৰত বা হৈছে। কালে বুলান উত্তৰ ক্ষিত্ৰত হয় এটা এর আংশ আন কৃতিকৰ কৰিব। ১৯ কাম্প্র লাক্ষ্য লাক্ষ্য करण करते. भी जक्न किरामान सहायाहर अपेत अल्यान रहतीय अल्यान अस्ता अस्त सञ्जान चित्रकों के अन्तर तथा केवला केवी के तथा है। अन्य अन्तर अन्तर केवी केवी के कि

THE P. LEW PROPERTY AND LABOUR ADDRESS OF THE PARTY AND TH महाराष्ट्र कर कर्ना गासल लावन करू । चारत ५ के वार्गाली अन्य से स्वरूपनी क रुप्त प्रकृतक के वृक्ष वीच श्रुक्त ही वीच को वा वा क्रिक्स के इस ा के कार परकार **अ**ल्हा रकारकपाइकर चीची रहते र च चक्करण सम्बद्धाल साथ करते हैं हे<del>वा ह</del> ৰপা সভাৰত বিভাগীনতা উত্ভাতন আনুষ্ঠান প্ৰভাগীন কৰা কৰা আনুষ্ঠা क्षेत्र के कारण होते. या का का का का क्षेत्रकार **क्षेत्र का**रण देशी के राज्य के शास्त्रक हुर्ग-भश्राम और पंजिब कर लेकर पूर्व क क्या जा १ । १९ ५ में १ ५ मा १०३ और पीर पार्ट राज्या क्या प्रस्ति है হ ব ক কাম কা কাম কাম কাম কাম কাম কাম में कि के अंग मेर नामें क्यों ने अप अप है पाछ के अप क्यान्यकार करते तीते पुरिचारकः अवेशकारकां स्वेची विकासिक एउट के अध्यार दर्शास्त्र ৰাজি হৈ আনুষ্ঠ কৰে কৰে কৰে আই আই আনুষ্ঠ আনুষ্ঠ কৰে। 4 1 44 4 अन्य र वृत्यक्त विश्वय । अन्य यून हात्र मुख्य अन्य का का क्या अर्थन र र र रूपने होंगा जा ४ % अर्थ र रिव्य प्राप्त सर्वत्यक क्षा त्रांक का का अपने कि है अन्तर्भ ने ने प्रतिकार कार्य सुनका हते. ৰ ৪ বৰ । বা লাগ ভূপত বি গ কৰা স্থালী ভাষাই সুসাৰ স্থালী সাহ 

≱चर्च र संगत्त ४७० रह बार्र होता. वृत्ति । वृत्ति वृत्ति वृत्ति । मान्यके व्याप्त के विकास क मार की हा के में अर्थ के पर किया है। है भी महत्त्वकार के मार्थक अविकृतिक

उक्ताकी और भेंड करके और कार्य उक्ता अहंशक एकेंड, स्टेक्से निश्चित कार कार्य कुलाने जायन होकेक्द भी जो कब्दा विस्त्रो अकुभ । ४०५६ क्यांचाले कार्यां काली विक्रम र करे. क्षेत्र हैकियों, विकास स्थापना, जाने रंगाकी, 🕶 #=#:के स्तर्भ कल्कानस्थानी मुख्यको विवाह फरन व्यक्ति पश्चको 🗗 🕯 🗸 🕒 को दिन्हों शक्त और नेवृत न को हल्लान <del>रते और क्रमा कार्य व को निकार बोबको गोका</del> न दे। न्यास्तरक स्वर्ग का सनीतक सुनी वर्णके पुरुषोंके लिये स्वयुक्त है। यदि कान्याका जन्म रोक्ता के तो मीनवीं राज्ये भी स्त्री-भाषांत व मर्ग ३५। १४ अरोक्ट लॉके कह कव: क्लॉक मुख्य राजियों हो उसके किये जेल हैं। मुख्य र्रोड M + ४ कहमालको पुत्रका जन्म होता है। भी अवस्य स्तिकार्थि नशीवाच कालेचे बाका बालक होतों हैं। अब चुनकी इच्छा रहलेखाता क्रमण क्ष्म क्ष्मिकार के क्ष्मीके साथ अध्य करे. THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. 49-14039. कारनेसे क्यूक्तक पुत्र बस्तक होता है।

वेक र हजायन जन्मजे, जनत होने, अभी प्रशास करने तथा नमक्षानध्यीममें आनेपर करवस्त्रीहरू स्थान को चेनता, बेच, द्विज, शह्म, प्राची 'फुरला, पुत्र, पश्चितता, यहकर्ता और तपरवीर जनकी निन्दा अणवा परिहास व करे। अभि कीर्व उरुष्ट बन्ध्य ऐसा करता 🕪 ती उलको कहा हुए भी करों। अपनेते केन अंतर अन्यनेतं नीचे क्यां प्रयोगी। क्रम्बाओं स्क्रासम्बर्धन मेर्ने अस्मानम्बर्धेश न बारव करे और समुझे अभिकालक प्रचन भी न बोर्ल स्थाक बन्त पटने और स्पंत नृजीको

THE RELEASE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T পুথান কৰে। কঠি দী দিলোঁ কৰে বলকা ভৈছতাওঁ। খ্ৰীলগ্ৰীন, ভাৰী প্ৰাৰ্থনী প্ৰতিনা প্ৰাৰ্থকে প্ৰাৰ্থকেটা का विक्रकार्यमें उज्जल होता त्राधिक के कुन का लोगी. देती, करतवाके क्षींप, आधिक करवान स्थान क्यान व क्यांक्स अमेंक्स भी लक्ष्म साम कार्यक हारा निक्रिया हो. 📗 🖛 🖛 तमा प्रधानो पुरुषोरी पिक्स उपसीपर कर के काल कियार व करे जो किसी अनुस्थे की लि⊜न पुरुष तेक तिला एवं कुटमें ही जात कांच व हो, जिल्लाको कांकेकर मुख्य हो ४४। ओ पुरुक्षेके उत्तल बैठे पित्र, दौरसुप्रात पुरुष, राजा कार्या कार्यक कार्यभीक्षे सुक्षीभित क्षी केर्यों हो स्थातक. **असूर दश ह्याचिक्** इस छ- पुर्वास क मार्थक के उस पा पूजन करें को दिल अन अनको यन सरके करका उत्तर्वे उनकी। अपने वेभवदे अनुसार वया बच्च आजार जा कर्माद गुजा को जीव कल्यापक्श्मी भूत्य रूप the spirits from the color of 77 F A #.⊈शान् प्रकारते कारणे कि का इक्कार्यक करन्यानेका भी कभी उनके साथ विकट र उसे।

मन्त्रं देवताओंका वश्रास्थान प्रशासीते । । - करके अभिभ-क्षाकण्यका उत्तर्वे उत्तराते हैं। कारण कार्तुक ब्रह्मका, पुत्रके प्रजायनिको, बीसके क्षेत्र विकास सम्बद्धाः स्था प्रीकृति स्थापीयको टै किन क्रांकरमानुसार कुट्यांत रहेक वैश्वासकारित है। केन्द्राव्यक्ति सियं पृथक्त-पृष्टक क्ष्युन्त्रत विभाग करके उनके ज़िये पश्चि अर्थन करे। असका क्रम करकारों हैं सुन्ते एक पात्रथं ४६८ ८५ व. कथ और पृथ्वीको बीन कॉल है फिर प्राची आवि इंग्लंक विहार्ने बाएको बाँग वेकर क्रमण पन

 ट्रिकाओं के अभने भी करेंच सम्बद्धित • तत्रकाश् अवतः अन्तरिकः सूर्वः विशेषेतः निवाधाः तमा तम्ब भवनकिन्द्री अञ्चलका व्यक्ति है किता गिताभा काश्रा का कारकर राजन हिलाने अस्यसम्ब क्षेत्रक विश्वमीनेत विश्वमान वर्षाल है। विश्व अञ्चले अञ्चल होन चान उन्नेर कहा हैकरा अध्यक्ति है। विकास का नकते करूप दिसमें को विधिनकी कोट है। गरक्या क्लेडिक अवसे उचारत सभा भारा आप को करूर राजा अस्थित स्वामा निकासक वर्षे विधिकांक सहस्थात First and the same of the same and the same of the sam ত প্ৰথম প্ৰতিক এক কৃষ্ণ বৰ পৰত লাইখিল। এত আ সুখা প্ৰথম হুল ক্ষমতা বা চাই। भूतने हरकार हिन्दके द्वार का उसे का उसके का महाक अन्य में पूर्वक की जानी काम होते. के प्रकृतिकार का को महिन्दु है। प्रकारक मध्ये देखा सर्वका साथ सम्बद्ध करें में सक भी और इस पेएस्ट्रीय करनाया है। स्वादन क्यांत्रियुनिकार कलायन और धनवनाया াই সম্ভাৱ নাম লাই এক জাতিয়া এই বিভাগিক আহমেৰ আছে বলাক বিভাগ কৰাই আছি अस्तरभाष प्रकास है। इससे दशकार कर का दुध है सका व साम मूर्वित संस्था कर अस्तर है। गहरूर के कराये के मार्ग कार्य कार्य करते. इसके और इंग्ली में कार्यकार्य से सी में वैक्री के

ार कर्ने तथा देशतक्षतिको और पाँच न फैस्कारो। अध्यक्त को।

কু কাঠিক কুন্ধেটালে সাক্ষা সকলে। তেওঁ প্ৰকল্পতা প্ৰশাসন সকল স্টেক্ত কৰেও বিলেশত ক ⊭पा करकार के चल्ला है बज को उद्यो के बार मुद्दी महादिशास करा प्रदेश এ-ক্রিয়াই শিক্ষারে রোজে এবং উর্ব নির্মারিক সামারিক কর্মি নির্মেশ সম্ভাব নির্মেশ করে ন हमाने अक्षानिक: कार्य कि व जान का 🕒 📗 🗃 साम न सम्मी भूगक्ताक होना है जिस ্ৰাহ্মি সহা উল্লেখ্য হবি বাহুক লেখাৰ উত্ত চৌ কৰু বি কৰিছে िक को समाविक के करने के पहुंच । 🗈 के भाग करने का अपने का प्राप्त करने के समाविक करने समाविक के अपने सामग्री व्यक्ति 🙀 प्राचीचन्त्र अनुस्तराच्या अन्य काल अन्य के 🔻 👯 🖽 👯 👯 👯 ট্রন করা সাধ্য বিশ্বসূত্রী করেন্দ্রাইনের সাম্পর্কির প্রায়ের আন্তর্কী এবাং জন্মী ইবছ বছটা ও পুরুত कोर प्रशासीच्या का नाम्या काम क्षेत्र क्षेत्र प्रशास क्षत्रका स्थानक स्थानक वर्ष व्यवस्थान हो जी লন है। ভেল্ডাধ্যাক বিষ্ণাত দিলে। আলেল ভেল্ডেম্ ভাক-মী টাল মলে । চী সহি अस्य राज्या श्रास्त्राच्या श्रीधाम कास्य कांद्राण (संग्याम भावता (संग्रह)नु कृत्याच्या तस हो स्थानि स ্ৰুমুৰ ক্ষেত্ৰত এই আহিব্ধ লা এই প্ৰায় জন্ত আছেৰ কাজী সভাবাৰী

-uraft<sup>a</sup>lliferen

# स्यान्य ग्राह्म दब्यश्रुनिद् अञ्जोक निर्णय तथा कर्तकाकर्तकाका सर्णन

हम दोक पर्योग । स्थान होंगे और स्थान स्थान और केवर बीच नेपादिया हो साथे हों की उनके क्रमुक र प्रारंगक साम्य मिलन क्रमी है अर्थिक अर्थ समानी अध्यक्त निर्माण कि से और नेपी

- महरूबन बहुत्वी है। वीहा अस का च और और और असि अहि समीम भाग करा प्रचार सा कार बस्त और जा का भी क्या कार्य हैं कार्य । जा का समझना होनी है। विकास की नाम स की अनुसार के जो कार जाना अन्य अन्य केरण। एवंद स्टब्स 🐪 प्रश्नाची एक्स विकास के में बार्स संबद्धा स्थल काम ते को से का भीतन है सु कार 19 दन-में हुए। भाग्यनी करता हो के हैं। हैं के इस्त सरमाद्धी के गई अने बार्लिक केरबी मुद्धि करें लिएका अपने प्रभाव का प्रभाव का का जा हो भी ने पूर्वका का बाती है। करकार अपने नारे और पिट्टी हुए बाहा है ' रहा । एक मोर्ग पॉर्टि राजने मीच रें यूप कहा की जेंचारियों के हुए पर करह अब बुन कर्ण के च प्रायन एवं प्रायनकी होती है औरते क्रान्त का क्षार

ক্ষার ্ কাল্ ভিত্তাক্ষা । ব্যক্তরাগ্রাথি উপুরকাশী কেনিকিলা । ২৮ । ২

ैं • ° रू• व व व टो—इंसो क्लू और चंतर्परी हाकि बीजी है। क्यानी रक्याच्या प्रीति प्रकार है। स्था १ ५ १५ वर्ग व ११ वर्ग व १५ আৰু বৃহ সাহিদ্ধান বাংলা কৰি তিনি ১৮১১ চন। লা পাল্ডাবুৰ চাহতিক কে । যে ১ বছ বিভাগ, জুল কুড চু ा की है। वास करण अभिकार कर का दूर किस कर है 4 t H 4 4 4 t 4 t

कार्य है इन्या प्रथम कर कर कर कर कर प्रश्न होता कर में उत्तर कर अपने उत्तर अस्त के हैं है MITTER STATE OF A THE A THE PROPERTY OF A मुद्धार र<sup>ेड</sup> क्या का का करते का राष्ट्र अन्यक्त कार ब्यावी र त्राच के तेल करते. बाज्य में जिल्ला है स्थित हो है। एक जाद अलाब्द कर पर पर पर बाज बाद है? म र्वे किंद्र पुर्व के अन्ति हुए पूर्व के महिल्ली कर्त हो बाज गीरी महीत

में बर्ज के प्रति के किया कर कर कर कर कर कर का विकास की पूर्व कर की जाता है। कि है। किस्ते किसी उन्हें पर केल की भी रहते। बार गर्ग अर्थ को लेग की पान कुम्बर रिक्षे के हैं का हुए हैं के कुल्पीन रोगा बाल जाना हो है। उनके जानक जानक जानक जान राज्य कर महत्वकेल्य हार है। स्थापनाच्या इस्तांश्रेष करें परमानों रोजों है हिन करों ক্ষাতিক বিষয়ে বিষয়ে কৰি কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছে প্ৰিয়েশৰ বা পৰি কুছ नाना चन्त्री र नवंद्रकार हुए सार्र्य नवंद्र में अवस्था प्रमान करन The many common for arter in their many is a cast area of the **बुद्ध रोज्य है। एक एक्क्स प्रकार के या वा प्रकार को । इस स्वरूप के कोद्ध के पूर्व के प्रकार की अधिक करा** कर राज्योग । यह रखा व्यवस्था १९०० र नाम वी रूपन मा द्वार का the example of the me or week to be for four कार नार्व है जीवक कर जाताये हैं ये बाहरण के जी व रच पूर्व For any the second of second or the prompts मुद्रि के भी करते रोजी ने किस राज्यों कोई क्या जीवते. जीवते जातने नीच नीच नीची য় বাৰ্মী এন হ' লাভুৱ বান য় মেন্দ্ৰী তাৰত বিলা আৰু বানৰ আৰু মানি ৰাখ States and make he game as abids. This game around double was the inguitar thur 18. 🛊 🗠 🗝 🗷 व 🖙 📟 राद्य रोगा है। भूता, एक्कारण नवी उस्तरपत्त, वरिता, कृतक रिज्यानी, ৰাৰ বাহা কৰু কৰে উল্লেখ আন কলাই ক্ৰান্ত কা কাজের সময়েলৈ ব্যান্ত কুট परि क्षेत्र करेगा विकास के अने को है। जो जो कर करेगा की की क्षेत्र के कि A THE REST OF A PART OF THE PA ार्ड के मुळ्या के के पार्ट के किया प्रकार कर का प्रवास कर का प्राप्त कर की अपनित्र करों। of and regarding health to क्षेत्रक के ने श्रेष्ठ कर जा कि बार कुरू के कर महिन्द के हैं विकर्ण -वृद्धीतम् । विकास विकास विकास विकास स्थापन । स्थिति with the first term of the second

The text of the state of the action of the state of the s the service of terms of the first and time they are भी कोरोक्त क्रम्य राज्य स्थिति शोधन्यमानि १६ व.मी. १८४४ व.मी १८४४ व.स. १५३३ है र पात्र को एक जिए के राज्य है कि पूर्ण केरीब कहा बहुएक की विद्वा कर B. And A. S. Company and March 2018 and September 1985. भी कर्तन मानक राम करणा मानूनी एकर करणा की बाहर ना है। यह च्या । च व क क क कि हैं। इक्टक क स्वार्ध केंद्र भी को का स्वार्थ हार क्षेत्र करें पर के साहक ते गया अक्र प्रकार कर क्षेत्र की में हाती मृत्यु होगेम तलाल अधीर निवृध हो जान है। कालन होता है। कर हुए न्यापन रूप में पेंड एक प्रवास । अवस्था का बुक्त स्वयंत्र प्रवास करते गांध परिचेत्र हरू है। और अभिन्नाद्र स्थानको स्थान प्रदानको । प्राप्त संविद्यालया स्थानकार to a trib paragraph and four later a second and the second s भागे न र कार्यभटक क ৰকাত্ৰক কিছে। সাম্প্ৰকাৰ কৰিবলৈ হ'ব প্ৰায়াৰ কৰা বুল সৰ্বাহিত হ'ব रेंग्से इ.मी. रे. म्हेंच्या रूप सरकार प्रश्लेगारिक हुआ। प्राप्ता अर्थनार प्रशास कारणा अर्थनार the contract of the contract o

THE P. P. LEWIS CO. LANSING MICH. S. LANSING नंग करने केला. जो कर करकेन और नाम पूर्ण 100 किये कर के के स्थाप म मार्जियों की देशों आर्जियों के साथ देश है हैं जा साथ है। साथ की स्वार्ध कर में प्राप्त की स्वार्ध कर मार्जिक है है। भी र कर दे पर कर पहले में का ही उनकी ने नदिह करनी उन्ने हैं है मिनिक राष्ट्र के पनि कार्यके काम रहे कर को को के के क्या कार्य की से पद कार्य क प्रकार करने को का गाँँ का प्रकार कर भी में अनुकार के एक को अपने करने क्षा करते । त्राप्त कार प्राप्त कार्यक अनुकार प्राप्त का अने कार्यक अने कार्य प्राप्त का अने का पान क्षा ार ने भीना भाग और वे ने किये जिसे कर कालका एमा करके सन नमस्कि लीग मनित्र हो। रू रिहेन्ट विकास का अपने कर कर का देश में का बाहर की करिए का मन्द्रमा १ - में पर क्रिकेट अकर है। अकि ना क्यार प्रवास का और का प्रवास क किन्यु गरिएक प्रोप निर्माण करण का प्राप्ति होते. कार्यों कुछ । १४६ व ३५६ ७ व ४५८ अस्त । 

कार कर किनानी आधार समान के की marked by a larger property of the field of the control of the field of the control of the contr

ক = he ক পুরিরে করান্তর দশ্য আলকের করা কালের কুরোকরেন্দ্র। The first of the department of the first THE PART AND A PARTY OF THE PARTY AND है के में न न में को प्रदेश का नेतीर के प्रतिहरू के कर्त के है

इत समय वदाससान अपने पूजको विवयभीत्रशिक्यकः असलीकाको हरूलेके लिये उन्हरे यह उपलान क्रमान क्रमा—'बटा क्राज्य-अर्थका अध्यतन्त्रका करके बन्द करने स्वक वर्त तस्त्रों करने प्रेन **प**ण्युक्त विश्वीयम् **अस्त्रुऔरते सामान् अध्या** धननः । बाहर होनेशाल कोर्न असहा हुन्छ आ वह तो। केरी ही बुई इस ऑपूरोसे यह अपदेशका मिक जिस्क को रहनी करून अन्त कुल अन्तरीय किसा क्या है। एक अजला करना: क्लेंकि नक्सार्वे वींसा , भानेवाल पुरस्त द खाँक केन्द्र होता है

'सुर्वात सकते हैं - ये जहरूर भटारावाने अपने मुन्क क्रम है है। अर्थित सुरुवध प्रत्यक । न क्षा कर का रहता ने दिये पुरस्कात देशका राज्य औष्कर भहाराज कुपश्चात और भहाराजी बद्धान्यम् रूपस्य कश्चेकं लिने अनमें बने गर्थ



# मुख्युको देवन्त्र कारिकालको भागकेक भाक्त्रका अगरीका तकारेकनीकी

and the barrier महान्या समा क्रमानिक निर्हेको है। उन्होंने धर्महर्नक । ००० देशनक विचार किया अन्तर्यो कर्क अही। भारका क्याजेन किया और भारते वर्षको अनुसार 🕶 वालुश हुआ कि असकि आर्थ प्राप्तक ें का कर जान और कर का ना कर ना का का का का किसी अञ्चला स्थाप दिस्ता आर्थ हैका

सम्बद्धि के कि के किया है । party for the training of the pro-। तसके बनमें कथी ऐस्क कियार नहीं उठा कि अस धर्म और बनका उल्लेख कर हो राज अनकी

हर कर करानि पूर्व कहा, जीवान्य के क्षेत्र अध्यान नेवा और संबंध ेक च राज्य करण प्रमाण अधिकाला से उन्होंना

करलाका कि अवन बन्द हे हो



भी कर्ज बाह्रके इस्ट ब्लास आज्ञापूर्वक सादेश देकेनर शुक्राहुकते राज्य देवेकी १२६मा गहीं हुई क्यांने कालिसवकं दूतका उक्त दिया कि भी बजे भन्ने की ही बास आकर प्रेयपर्वक अन्य पति। ए। पें दिवसीके अपऋषणके अध्यो ओडी स्ट्री भी भृति नहीं द्वाँत " बुद्धिमान् सुबाहुने भी उस्तके के क्या क्या नहीं की उन्होंने होशा कान्तर अप्रिय+ः असं हों है भित्रिय है करहरूका ही। तम के शियान ने अपनी सन्दर्भ ना अनक्षेत्रे सम्बद्ध पहाई।

a supplied ाजाओंने जिसका उनके सैनिकोंह्रम अस्मप्रा किक और अल्पक कोमलवी संवाहते अवने भिक्षण हुए कोर दुर्वके अकाव्या भरे कालुमें कर किने जिल्लिस सुए और <del>अस्</del>यास आहंभावामे िलक किल्हीको धन दक्क किन्होंको भू८ आसच्छिरहित, यापशु **म तका परण किल्हा**क्छानी

क्तराओं का लिया हस इकार शतुमण्डसीसे क्षींक राजा अस्त्रक पास बत्तव कोटी सी होता. क गर्ने पाञ्चन भी घटने लगा और शबुन कन्नक सम्पन्न क्या जाल दिया उस प्रश्न व्यक्तियिक क्ट एवं और क्येश श्रीभ हांक्ले तलाको बटा खेर बुआ। असन किए काकुल को उठा अन ने अन्त्रक नेद्रताचे व्यक्ति हो उठे, तह सहस्र वर्नी क्ल और्वीका सक्तम हो आहा, शिक्षे हेक्रे ही अवसरीयर जनमेन करनेके लिये उनकी साक्ष मदासक्ताने दिका का तक स्तान वश्लार क्रिकेट हो अचिने काव्योंने स्वास्त्रक्र%श करका और स्वादेश यह <del>बन्देलाव विश्वतद्वक्</del>य देखा उसके अक्षा पहुत स्पष्ट ने स्वयानं दसमें लिखे 🛊 ए महाके। डपदेशका पदा जिससे उनके सपस्य शाहिसी रोज्यका हो असमा और ऑसी प्रसन्ताम श्रिक वर्टी अन्ह उपदेश हम्न प्रद्याप्रदार अ<sub>धि</sub>

सङ्ग कर्मालक स्थानक स केन् स्थक य सक्ती स लोडो: तह कर्तन्यः कर्ता हड्डो के नेवंकन करू सर्वाच्या हेनी इन्हें केंग्रावको न कः सराध<sup>ा</sup> जिले करणायां सेंग सरमाणि चेनका ।

🖛 🦜 न्या स्व ब्रुकारस न्यान किन्तु वटि असका स्वाम न किन्तु जा सके ते तत्पुरुषीका एक करना वर्ततके क्योंकि कप्रशंका सन्न हो क्याची ओसी है वरमञ्जूषो तलेला स्रोह देखा साहिती परना विदे ग्ठ करेको व उप <del>वर्क के पुरु</del>क्त मुस्तिकहें रक्का के अति कानमा करनी व्यक्ति क्यों। ∗ मुम्क की बाज कामनाको भिक्षनेन्त्री बला है 🖰

इस उपर्वशको अभन बार प्रवासर सबाने षांच्यः मनुभावित कव्याम कैसे होगा हे भृक्षिको अभाग क्षण लिखा किए क्षणके र कवाका बंदा एकन बाहत् के नेपर और पुक्तिको इसके आहर टालका अगरेर स्वामन राजाओंको सकता आहम्य । श्लेगी सस्स्कृते । ऐसा निश्चय सरके हे साराकृति कारकर और किन्हाको समझा कुनकर हो असमा । नहात्या हासकेन<del>वीको हरकते को</del> तुनके दरवीके



■भाग करके क्यानं क्याना पृत्य किया और प्राथक अनुसार कला— कलाम् जान कर समियोंको सरण वेपेताले हैं मुक्तपर कृष्ण की केने में भौगोंकों सारकत आसता तमें पुरुषको करता है। क्यान में हु: सा दूर की जिमे

क्षात्रकारी केलेल तबन् में सभी कुछ हा हु क दूर करता है कक सभ काओ, तुम्हें किलालेके दःश्व कुछ के

अस्तर्भने कान्य — धन्मान् इस करेंग के कड़े भई कींट सम्ब मिनेकों इस्का (असे हैं तो कड़ करेंद्र तो चींच भूगोंका समुदानमात्र है मुजनों की मूनामें सुनित हो रही हैं: अस मैच उसमें करा है असंदरमें एक्कर भी में भी। में दीनों ही बालेकों भिन्न हैं भह हाथ आदि करेंद्र में अस निकास नहीं है मोन, इड्डी मीन सामान के मान मान में फिलका कोई सम्मान नहीं है उस्म पुरुषका हम सम्बाम होई सम्मान की है इस्मिन्ट में को कोई सब हैं 4 मुझे मुन्या मा मूख होना भी

गर उथा कोकारी की भेश कोड़ सम्बन्ध है। यह

ा को को को विशेष प्रकार की के कि कि अवस्था के को न का की की की की को अवस्था अने के का दिखानों देता है असे जन्म कुछ का विश्वास की दिखान कि असे जन्म कुछ का विश्वस की की किया कि असे जन्म कुछ को के हैं - क्ष्म के की का कुछ की क्षिति होती है कुछ की कुछ कि किया कि का कुछ की स्मारक होती है की से अम्बिस का कुछ की नाम की है - सुखी स्मिनीका भारति का कुछ की काम की है - सुखी स्मिनीका भारति का सम्मान कि की क्ष्मिक भी हैंसे समानक करण अस्ता की की की स्मान है जहीं कुछ कर करण अस्ता है

क्रमानेकाची केली— गरतेल - जस्तको हेली **बो कात है। नगर्न ओ कुछ फहा है। टॉक्स है** क्यात ही द करत और क्यान्स्ट ज्यान ही बुक्तका करून है। जैते इस्त का नेक करे हुनों बह বলৰ ছাল জন ভা কৰা বিৰুদ্ধ কৰে। কী क्रतीविक्री क्षेत्रणको स्ट्रीमां धर्मेत उठा दिना पतुष्यकं कु भ्रदेशमें अञ्चलकाने काल दश करा। के कह जलताकथी अञ्चलके करका हुआ है। मपता की उसका कर है 🥦 और संग्र बसका क्रेजी क्रेजिंग सम्बद्धार्थ हैं। वर्षी और भूत जाति भूजा हैं। यह काम्प्रस्थ वह को को हैं। कर 🛚 📲 - अल्ड आ रह हैं पुष्य और **बाब उसके आदि गुष्म हैं। सुख अ**धि **श**ुरात कराय का 🗜 🚌 मोशके मार्गको बेककन । अहा है। 🔹 है चोक चक्र हो उस वशके नियो स्टिक्स्टेका कुछ ने हैं। अपने कुछ कार्यकों 😅 रेक्ट ही उस पुरुष भगतिक। 🗗 सेवरण क है है को कोच अ*म्बर नहीं*को स्वायको धकरण यहा वृक्षका अवस्य लेते हैं. ये बागहर्य उत्प एवं निवस बुख्यक करी-पुर को जाते हैं हो। 🗺 🗗 व्यान्यतिक मुख्या मोहा केले किल सकता है। ं यह वो सलक्ष्मणे स्टबाक देवका नेव किये his are not statistic and a statistic of the state of the पुर केटान है है क्या इस बन्दा गर्द वालकों का अधिक वा को अप वालकों एक प्रयोग है। कारों है। यो है जा नहीं में 100 में 100 में नाम मोनामान । युग्य कार्योक्षण है सुन्धा मून कार्यापन सम्मानक and to the text to be to the state of the state of the state of the अअवस्थि भी रहत गांच अस्तवार्थ वृत्तिकारी तथा था। वृत्ति ती ते अध्यक्षित संधान संधान क्षा कामानाच्या । शास गाउँ हो ।

्में फिल्क के अपने क्षेत्रक के की अवद्यक्ति में सम्बद्ध आएं में तो है । अर्थ कार्यक अपने स और पंच्या लोक्स कि (अ. इस्से क्यां) के पूर्व पिश्च हैं कि ले ओर का में कि की प्रोक्त हैं औ बार जर्म रिकारण प्रजान है जर प्रदासन गिलाती। चारियों करी है। करना रखा है **3** मुख्य अगल ४ प्रता के नहीं ते हैं कि अके किया नक प्रदेश के पतन कुछ और स्वास्तिक स्वास्तिक असं पूर्ण अस्ति । इसे अस्ति । चेण लाने विवाद लीका विकासमानः ही। अपन्न अस्तिक प्राप्त के को स्वीत के अस्तिक प्राप्त के प्राप्त किये कि कि अस्तिक प्राप्त की प्राप्त के स्वीत को नक्षा । असून विकास से पूर्व के एक अन्य द्वारण असून कर का सम्बद्ध कर का साम के साम जोक का रू, के लेख ৰুম্বর স্থান কৰিছে । বিষয় সংগ্ৰেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেম্বরেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্ট্রেষ্টে हु। किस्सार पर वास के जात है । जा का वास र आरक्त र केर । का के

क्षरी क्षेत्रका ता जनका ब्रह्मानाचे प्रकार क्षेत्रके के किन्द्रिया है। कि अपने कार्य के विकास करिया कि अपन কর পুরি উভিনি আনী রয়েই জাং বাজ কর্মিক নি হৈ আছে। কাম হারী গলাক ব बालक प्राप्तने पुरुष्ठ काम है। पूर्वत दानों के प्रतिकार क्षत्र केला अभावत है पूर्व के सम्बन्ध क्षेत्रक के जिल्लाक किसी के प्राप्त के एक कर है जो के भी किसी की किसी की किसी की किसी की किसी की किसी की किसी अस्त है । स्वरण्य ६ क्रिकेट मार्थ के एक्स के के इस्त निवर्तन्त और अन्ति देश

বী আপন্ধ ক্লী নামেটি মামেটিক ব্যৱস্থা अक्रमान्त्रे क्राक्ट्र—अस्त्रे - अस्त्रे कार्या कार्या देखात कार्य क्रीमा देश क्रिक्ट्रे केरेक्ट्र के ह ्रश्चे क्राफ्र किंग्राम क्रिक्ट क्षेत्र कर स्थापन क्षेत्र कर क्षेत्र कर के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र कर ুষ্ট ∖ুলা হµ্বয় ৬ ৯ জনকা টোবত লাইটার উলিছা कुरुर्गुक्किको क्रोको । एक । विक्रिक प्रोप्तानी १९५४ । ६ । वर्षे अर्थन्तर विक्र के विक्राप्त के विक्र

🕏 एक 🗸 कारण ५३ वर्ष 👚 कारण गिल्डरों (चार्यक्रम) जिल्हा शिव्यक्त ४ - विंगे अर्थिय

क्रांतर ्रूटामा क्रम स्टब्स्स क्रम् । स्टब्स्स्य क्रम 🖚 - पुरिक्र केमन्द्र में 💎 नेन्द्र महिन्द्र प्रस्ति .... अस्तिकाश्चार व । अञ्चलका भाषात्र वर्गान वर्गेन्स ।

मुख्य समितः (git है), । that the same that the ball ्यण्यपुर्वकारणे प्रश्नासम्बद्धाः । ३ **रो**क्ष सम्बद्धका (जेनर ६६ हर 🐍 विकासकार में ५ व्यक्ति हर है। शाक रूप पर प्राप्त के असम्बादनार का प्राप्तु अर्थन पर्याप्त विश्वविद्यार्थिक स

े के करण के प्राप्त करण अनिकारी करण स्थानने कि और मोदेश के करिया प्राप्त की करण के करण करण करण करण करण करण करण

रोक्स्प्रेस अवस्थिते । र सम्बद्धाः अस्ति परिचारम् अस्ति अस्ति स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना

माजका होते। है उससे देवी नामक बध्यम और भी नाम लेता है उस नाम बानायालयी सर्वेदा। ै <del>५ % भ भागा उपलोग अन्यम उपल बाह्यम गाम</del> मानक प्रकारण गीती है जिस हालासामसे स्था मानव है। एको जाना प्रकारी बांडनाके किये साथ। **पहरा क्या है।** ऐसी हो अल्ड अलाओका लाकानका कारायक काम है। प्रवास क्रमायकके द्वार एवंट was your and the management of the Park न्याप और राजी राज्य हाल का इस हो। यह इक्स्कूब किस्तर करते हुए योकस्थान कर। अध्यक्तमध्ये संस्था सन्तर गर्यहरू

माह (में आब्द जातक का अवित्त हैं अने योगी हवाज करनेवाला और एक्साइ प्रमान्यांचे दिश्य

भागकरिको सामार्थ सकतेन करके दोष करा बाले. इस श्रीक औं, माओ अस भोगीके देति श्रीक हैं जन्मे प्रकार प्राप्त भाग करनक हैं इस्पारित और योग उत्पार करने करने साम कामना और हो। चीन दर हो अबे हैं अब मोगके जाता परपत्नी जैनाका सब कराने आनर्ने ही संबंध रहता है कह भारती आजामा मन्द्र हो रक्षणा करना काहिये जाए। निरस्तर रक्षणेकारी "प्रार्थि" <sub>प</sub>रमक अन्यस्था है। अहैंन अपानसामुको होस्क्रीका नाम हो जागमतम जिल्ल सुनय गोगो सूर्य अन्तरमा अक्षात अक्षा हुई कि के प्रमुख्य अपने और संसरी<del>को। पेनले जीत । तत्त्वर प्रभावताली केवल उनक क्रत-कर्</del>नीय प्रात प्रकारका काला एक है। अलके क्या में उसकी। करता है और तब अल-क्यानिके कर-भविकारी मात्र महाराज हैं, क्रों लगु प्राथायण अंध्य भागीको समा दुर क्लिए एवं अदृत्य बस्तूओंको बारकोंको उन्तरे और विकले किला क्या बीड जरावय, सम्पूर्ण इक्टियों और प्रोक्टिकें क्रियम धरमार की असा काल ही एक बस्तकी अभीदा अपन्यस्था है।

ा प्रकार कर शासकार कर कर महिल्ला है। क्कीने को, बध्यारके हारा कलको और वरीक भिगतन अपन कम्पनले वोलीक लिये किकत रूप के कर हर अन्या संस्कृत सरमात है कर मुक्तान अधिकार reference in order one often marries on all चन है । यह कर र रण नक्षेत्रे क प्रस्ता गरीरको समयक्ष्मी रखे. अस्तान भी सन हो। प्राप्तासक करत्ये प्राप्त भोगीके नक्षाने हो ज्याता नीती पैर्तीयने समेरकर है। भी कि उ हैं। कैंग्रे ताओं जुन परवाले हा भौकों भी 🛊 🎮 और स्थित करें। पैंडकों 🗗 🐎 🤌 🦠 🕬 🚉 with the second of the second of the first of the programmer. में अब अब के प्रथम अपने राज्यात रहते हैं का रही कर और हरियोर्ट मेंस्टर्ट 294 र अपने जिले कार्य विकास र प्रतिकार कार्य का विकास के अध्यास कार्य के कि में नाम पुरुष्ट ही करने हैं। उपलोकों नाम पह जीपक प्रतिके कहाँ है हैंगा है। उनके नको उनक जनाव को द्वार बनमें किया हुआ नामकाके अध्यानश पृष्टि सकते हुए अन्य प्राप्त केवल क्षांबेंका अंश भारत है, बनुवाके जिल्लाकी क्षांच कर्य न जिल्ला क्षांच्याके ल्लोगुपाकी सरीरका नहीं अवस्थित जेती पुनवको बदा और सरमपुरको स्थीपुराको पुणिकते भवतिर्वीत अध्यक्षित करनेर निर्माण करनार्वे जिल्हा का जोनकेला राजन् अभिन्न क्रांति क्रेटिंस् और स्वाहरू । यात्र का रूप कर्मान्य कर पान्य प्राप्त प्राप्त करा मोशालका प्रकार प्रदान करनेपाली जानावासको द्वार ५३ ॥ ५७० ५७ ७ ७ ७ १ । १००५ ४ ० ० ० ० अवस्थलों हैं। कर क्रम्पर इनके स्वक्रका करिया अस्थल करे जैसे क्रमुख्य अध्ये १८४ अध्येक्षी मना । जिस्स अवस्थार्स द्वार और अहाभ करी। क्रमेर स्वता है उसी एका भी समस्य कामाओस्त्र कार्योक्त करत आंख को लाक अनेर जिल्हाने कामक । संस्कृतिक अल्लाहर और विराह्म अवस्था है। ही

FIX THE AREA AND A SECTION 1 ARRA MARK काता है। पिद्राल एका करूर भीताओं सुधिका ब कार्य अस्त्री कार्यने लेकर कवितक सर्वेतको क्रान्यसम्बद्धे परिवृत्यं कालो हुए अध्यक्षम आस्था को क्रान्यक करते हैं। क्योंकी करना भी अज़री 🖟 सरवदर्श कोक्टॉन कंक्ने 🕆 करकर्र कालली हैं अनेक अनुसार क्षेत्रमें बच्च हुए जिल्ह्यान क्षेत्रांके क्षेत्री होन एक हो अते हैं भना यह हरान्य भी को जान है जा कहाड़ करनाव अहे और आसारा अधीवते प्रवास-प्रवास देखाता है, ज्यानते सेकर परमाजनकामा प्रदेशकाल अन्यत है एक भिभारत अनुसाम्ब भी रहांच कर लेता है। इस उक्त प्राचान कराव्य एवं मितवृत्ती होगे पूरव पीर-भीते एकर-एकर अधिको क्यांचे का के दसरोपर देने बदाये, जैसे पहलमें जात समय एक-एक बोद्रोकी पुर करके बसरोपर कहा कहा है। से पूर्व अपन बरानें को ४८ है। इसमें अपनेसे वह रोप, नेग **उपादि दः सा तत्त्व गोलको बलातो है** असः उस्लाग म कहे. बल्पवार्थके निरोधको बल्पकम बसले हैं। अपने मनलो संस्थाने स्थानेताल औरी पुरूष शब्दाहि विकारीको और आनेकाली इन्हियोंको ४४%ी औरसे नोभक्षण क्रवाहरू-निवार कर्या है उस्ति ने भ≥ प्रस्कावन का लागे हैं।

ৰানী অনুস্থিতি হয় বিকাশ ऐसा ভ্ৰমৰ কী बलका है। विकास गोलाध्याकी प्रकारको राग आहि। देख नहीं होते. जैसे अलाधी मनुष्य करा जेत ासी आहेकाँ सहारकासे चौँग भीने जल जीते **हैं** वर्धी इकट स्टेगी पुरुष अपको जोडकर धीरे धीर अवस्था कार करें कहाने गाविने फिल हरवाने त्रवन-तर हीस्से रमान- वर्धः शक्तनमें ∞प्तके बाहा ★अध्य करतः नाम वास्तिकाके अवश्वन नेवा भौतिके भक्ष्यभाव तथा सरकारी प्राप्तासक। बारण को जुसके और बरगाइ बरमारमार्थे उसकी।

to all and the first ापान रितव्हिको सन्दर्भ रखानेतास्त भोगी परुष क्के अवस्थित साथ भीतमें प्रवास हो। यह अवधिक कारे हर काम कार्ना हैट ५५० और बरहानीका न हो। अञ्चलको करी का अधिक कर्मापटनी हो, भूरक दृ:स आहे, इन्होंको उपलब्ध हो अपने कर्प कांत्रको आँभी अलही हो। ऐसे सवापरीचर करायकारक स्रोतन कंग्निक अध्यक्ष यहाँ करना चाहिये। कोलहरूवर्ग स्थलमें, जल और पर्वके कर्मात, पश्चने अअस्तानं, चौनकेफ सन्ते करोति। वहाँ विकास विकास अध्ये सर्पाका विकास अस्त १ क्रांकित स्ट्रियां अस्ट्रियां तथा ट्रीडकॉकी रेम्ट्रीके केरफ, जून तम स्थानाम वस्त्राह्म पुरुष पोपालकास । ४८३ - आहें का रिक्का भारतकी निर्माद्धे व हो. ऐसे देश-कालका वस्तियन कर भोजभो असन् नस्तुनन रहान भी निर्देश है। जन उसी भी चीह द जो माखेतालय उक्त कामनेवरी परका न करके कहाँ बीमाध्यास आपस्य करना है. इलके कार्यमें किया हालनेके निये बहरायन करत, व्यक्ताकमा नश श्रेंभणन, अभागन और क्का आदि उत्तेव दीव क्रमान १४८ होते हैं।

व्यंद्र क्रमस्त्रका कंलीके सामी थे देश प्रकट कों हो। उदका दका करनेके फिटे फिस किसी हो। की आयरण्यात है, उसे मुले औद कारणेंच, मुरक्तीय । 1तं जूट-इस्टब्ल्क्ट्रं रीच स्वया और कीर्यु उक्कमान्यक्षा हो। हो जान हो समाही सारिको हिल्लं के जिल्लाको इन्हें जेन्छ। अस्त नगर नजनी का हो अभूका कंत्रका कन्मना कर अ रहे जह को विकासके और बारगांट्यकी दे।

करती है। इसी ४०० जब जरोलों करन केंद्र हो। हो पन्नवें बढ़े थाएं प्रचेतन्त्री भागभा क्या कालनंत्री en हर होनेपा **बादवीकी और क**रमधन क्षतंपा अक्ट श्राहित की अधिक की इसी क्रिया का करें कारका करानी कालिके भई अनमें इजम भारता होरिया होनेक्स ऐसी भारता उसे कि निद्धापर बाबी नहीं है। इन उस्ते आरण'ओंको हाग डोकर अपस्का फल रख १७०४ है और उससे एम 😁 पत्र है। तहपर्य वह कि किस जिस अक्षपे रोप | पुरुषयोक काभूय है। रेवा हो. बसी वहीं उसमें लाभ पट्टेंचानेकाली कारक की कार्यमें सदीकर और सदीने कार्यको । पर्व कार्यको मोबीका विसार साथ हो करता है। भाग्या करे. शास्त्राचे द्वारा को अवने बन्तकपर, दुर्गालये उर प्रमृतियोधी पुरा ही रखना शाहिये। क्षाहर्को अञ्चल स्टब्स्य दुसरे काहुके द्वाल कमें जाननाच्या न होथा, नौरोण साला, निहरक अ र अस्का भावन को उससे दोनोको सह प्रद भावन अस्ता उत्तर सुरूनामा आगा, सन्धन्तर म्बरभावां कर्ष क्रांका हो अहंभभीन हो जाता किन होता सरीरमें कान्ति, स्थमे प्रकारत और है। इनके दिला करेन काराबा कुलाक, पृथ्ली, कार्यो**क क्लारन क्लारमा**का उक्त होगा जी सब भाग और अधिकती को कारण करें। हारमें यांगश्रहक्ति इम्पॅन्स्क जिह हैं। पाँडे योगीको अध्यक्तीन वांकेथीं धरा बीच वानुवांसं होन्यासो | देखका खोगीके नगरें अनुराम हो, क्योक्यें सद बाज्यक्रमेंकी निर्मित्स्य क्षांनी है। यदि वर्तके भारतंत्रम<sup>ी</sup> त्यांत ४३ के निर्मोकी **भ**रतान करने तार्ने और काद्य भीन ऑक्सरे करना अहसे दले अपने सरीक्षेत्र वेशमें निष्टि प्राप्त होरेका उत्तम बहुनान है। जिसे भीतर हो जला काले । राजन - इस प्रकार प्रेरवर्गभाग अल्यान भूगाएक रूपी पर्मी अर्थिय कोई सर भूकपको साम प्रकार से अनानो रहा अधनो स्वर्गनी <u>सर्व</u>नि । तहीं होता जना जो दूनसैने प्रवर्गने प्रवर्गने नहीं दोना क्लोंक रक अभेर धर्म, उत्था, उत्था और मोरू—४०४ - स्टिंड, रुग्धेक मिल्लेंड क्ली के

🥟 🌬 प्रवित्तके लक्षणीयचे बक्तप्रये तथा उनपर अप क्षेत्रीके भौतर प्रवेश कर जान के बस बाब भी क्षेत्र करते उत्तरी प्रविधीत न को हो कहे

Access (All Property of the Contract of the Co

# योगके तिया, उनसे वसरेकं उपाय, सान धारणा, आई ऐश्वर्व तथा मोर्खकी मुक्ति

न्हें) हे क्लक्के कार्यक्ष और विचन उपनिर्मात होते 🖥 🖫 क्रमण्ड संक्षेत्रस क्षमण कारता हूँ, जुलो अस समय जिल्ला क्षित दूसरे सुरहे साहित्या. राजार और बहु अध्यान कर्ष करना चल्ला है और मार्गनीय तापस जिल्ल उपस्थित होते हैं। प्रतिथ, अलग्र, मोर्ट आदिके ऑतिरेक वेंभय प्रवर्गलोक, देवल्ब, <sup>व</sup> परिषाम भक्ष कर होता है। जब सम्मूर्ण बंदरिक इन्द्रत्यः क्लायनसंग्रहः उसे अन्तिनेक क्रियाएँ, अप काच्य वीत श्रास्त्राके वार्ध सम्पूर्ण विद्याएँ। हरको १८८५-६६ इस्ति । यह, अस्य और ज्योधन्यो । और विकासकता उन्नीट शरफे आप योगीको सम्माधि प्रभव करना अच्छो तथा समस्य अर्थकः कार्य जा नार्य यो त्रांतशाम **अ**ञ्चन स्थानक कार्य करनकार । 4 को रक्तर के 46 है। उसके बारक , सहसी फीजन शुक्ते भी सम्बंध श्रेकीकी सुस्ते करी अध्यक्ता हो में घोशी इसे फाल्याओंको अध्यत । और ७०० जोनपायको अपन्ने समार है। ४४ र हर । और अक्टब्स् कार्यु स क्लार्य कर े प्रदेश**सम्मा**र्गिकस सम्बद्ध स्थानिक केरिया सम्बद्ध

दक्त केवलो **बाहरे हैं**— आ*स्पराक्त* कारके समय । जल्मेनर असे किलोरी सुरकार मिल जार है। इन विकासिक विकास का लेकिके बाद भौगीके वीर्विको अर्थभक्तक करता है। क्षाकं बतुबीसम् देव, अर्थभीर अहात-- ये पीच अपसर्ग जीनियीकः set, सहै क्सिंग, माना, सोना चाँको आदि गर । योगमें निष्य द्वारमको लिये प्रकट होते हैं । इनका क कियम कर अब पर को देव पाना अमेरिकों यह "ब्राहिय उपक्ष" कज़ालाता है। जान योगी। क्षप्रसर्ग करण आचा है। ज्या के र देववा औकी गाँवि एक्स एक व्यक्त कर है। एसी उन्होंने करण tioner transport and the first the first of the first transport to the first of the के प्रमुख्य तमा क्षेत्रको प्रश्नामिक अस्तिकारक । अस्तिको प्रमुख्य क्षेत्रका को उन्हें का प्रमुख्य का स्थापन की क राज्य क्षाप्त का अवस्था प्राप्ता प्रकार हैंगाई पर प्रमुख अवस्थित है में से प्रा किरान्त्र प्रकृति स्वयंत्र के एक वर्ष प्रकृतिक और का अञ्चल का व्यक्ति है। \$P\$40 食品 (1.40克 Text) (2.1克 克· ) (2.1克 克· ) (3.1克 克· ) (3.1克 克· ) (4.1克 克· ) (4.1克 克· ) का एक है। इस वह अनुसर सकत कुला अल्लाह है के किए उसी अल्लाह शासन है है AND 1977 के अपने अपने अपने के प्राप्त की उपने अपने के उपने के प्राप्त की उपने की उपने की उपने की उपने की उपने क পুৰুত প্ৰায়েও বাজ বাজৰ বৈশ্বন সুমূহৰ সুৰু কৰা হ' । <sup>এ</sup> জাই চিচ্চ क्षेत्रक को कराजा। अवस्था कर अस्तर र तो है। अस्तर अवस्थार जाता के काल जीवार की कशीका स्वश्नव को ।

্বৰ্ম ক', সাৰ বাইপাৰী এই আন্তৰ্গ ই নামী কীন্ত। শিক্ষাৰ জী সমৰ্থনী আলম ক' নামৰ ক'ন - এইনিমা, প্ৰতিন্ধ, সামিন্ধ, সামিন্ধ, সামিন্ধ, সামিন্ধ, সামিন্ধ, সামিন্ধ, रचा चरुक्ती का अरम्पन अपने कृती जीव कृती हैं। "वि वेश पर र जर ক্ষুত্ৰ হৈ এই প্ৰতিষ্ঠ বিভাগ কৃতিক স্থান । টি প্ৰতিষ্ঠ কৃষ্ণ কৰক নি প্ৰথম পত্নী একট এও বিভাগ বৰ্ণ না এন বুল ক'বল কৈছে আছে আৰু আৰু কৰে বিভাগ আৰু এই এই ব special আন্তর্গর এক করা একেটার কাল এটার বিভাগ টাই কটি 24 সাল্ভ একরা জন্ম কারী এই করণ তা আই কারী কারী হয়লে সাম কি আ क्रमान कर्म के क्षेत्र के क्षेत्र क्षेत्र के अपने क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष मीक भी भंग बाम प्राप्त प्राप्त प्राप्त के विश्वविद्या है है है के स्वर्ण स्थापन स्थापन इर करने असन्त्रओं से सुरूप कवनी इस्ते औं। नाम है अन्य हरू पर प्रकार प्रशेष प्रकार प्रकार है जा का वार्त करें

Service of the reliable many things a many investment on the second or section or section is not depend on the second मकता करते एक बार मन्द्र रोकर । समित्र हैं सहरूता कुछ प्रतिकृति केरली हैं से अध्य ्राष्ट्रीयम् क्षेत्रेण प्राप्तः अञ्चलकार । अस्ति अस्ति । अस्ति अस्ति । विश्व अस्ति प्राप्ति । विश्व के स्वति स अभिनेत्र अञ्चल को गांच अर्थ है। इस १० अपूर अपूर अपूर और क्रिकेट के उन्हें जो स्थ लॉन को बाल है, किन्दू कहाँ के आकार

 में अन्य कर किस्पाद कालांके मध्य गांग्य करणा क्रांग्य के औं और ने में। भाग महार में नह बार्य कांग्र एक उसके उसह है सह अपने हैं। स 4 कर कर । अर्थिक को काम <sub>वि</sub>कासका देखाओं काम *मेर्ने* प्रति ही न्यापुर्वक वास्त्र का अनुवादि ने प्रदेश सह विरोध किया क पूर्वती एक पार्वती के प्रदेश था। जाना अस्त कर विकास प्रदेश विकास कर किया है। विकास

भोड़िको प्राप्त होता है। सरक ! बोली पार्ट्य दियान । सह स्त्रीत और । सक्षा के सर्वे कर राज्य करन

Distance description in a description of the state of the भूगमुद्धः । विकासम्बद्धाः । प्रांत क्या व प्रांत्या एक्ट्र क्या अन्तर मा है जा है है

ৰ এক কৰে বান্ধ টি নট্টি । সুশিক্ষাৰ গান্ধ কৈছিল। ভাৰতে পুনিছ একে সংগঠন বাংলা কৰে। जन्मको समाज्ञा अन्य है। दिन सह विश्वेष প্ৰায় স্বাটি ব্ৰায়ে ট্ৰিংস কুলা হ'লেক ক'লেক বৰ্জন এক ব্ৰায় এক है। तमा क्रांट किया की उपने मूध्य कार्य एउसर धालका हवाना छ । है उसका स्थी हर 我们的 有性的 中国 经人 网络 Tree 图 \$1 从下 \$2 ~40 中 一40 中 的 原来 5 作品 医电影 新食品 পৰা বিভাগ সংখ্যা মালে টিভাগ সংখ্যা কৰাৰ পুৰুত্ব নামী চৰবাৰে বাৰ্ডন । ইফটি টিভ अपने मेरिन केन्य है। तेन जन्म रहार जनांचे हिल्ला याचे इत्याह रख है जन देखें अन्यत्वय শিক্ষা এক একর আন্তর ব্যক্ত ক্ষাক্ষা এর সাক্ষা । এক সাক্ষা এই বছর হয়বর্ধ কিন্তু ও রা একর चनामा जिल्ला है। यह असमा गाए कर मामा है। यसके रही के पह हैरी जरूरी है। हुआ असर चीर तर राज क्रीना चर्चा हुना हुनाहत रशक २०० गिलक १४० हा अन्य है। उन्हें कि अने क्रम हर जान है। एक इसका कर एक उन्हें भी किर्दाल कर का ने विकास कर के

#### 

# कोनकर्ष, प्रकासका बहिना समा अिलिया क्याँन और उनके ऋष्यान होना

के कथी क्षेत्र की प्रत्या

प्रदेश देश को प्रेमी है। एस्ट प्रदेश में प्रवास कोट असमें अपने अपने अपने का स्थाप का नार्वेश प्राप्त है प्राच्या । प्रदेश में किन्द्र सम्बन्ध के क्षेत्र कार्य हुए वृष्ट में हैं । अनु के ने अवस्था के ही है। करों त्रवंड दरम करना है। इस में किससे ती उसके छुटार की दिख्या ती माने पति समान्य को रेपन हम अपन्य के कहा। एउटन व नामों के प्रति एक्ट एक्ट की होता कारका कथा है। इसमें असमान की अपूर्व है और । वे स्त्र में असन व्यवस्थे कार्य विकास के अस्पत्र স্থান প্ৰথমৰ বিষয় আন্তৰ্গ স্থানীয়ে ইবাৰন । ১৯ কুন্ত ই প্ৰটালেন ইন্টাল স্থানত স্থানীত হ में हैं। क्या करवर्ष प्रस्कार जल पेंगे सहय असून को तक स्त्री दिए । हानकार की कार्यक का

क्षणके कोचे पारून अन्त में के के बाद 12 पाष्ट्रण का एक्ट्रण राज्य करते. भाग अवस्थात अस्त हर नार एका दिएक एवं कि वह सामक वर्ष में स्थ हैं के फिले के अबदि वार्गकों क्षेत्रकर । प्रथम देश प्रत्यक्त वर्षे अन्य देश प्रत्यक्त वर्षे अन्य देश प्रदेश के प्रत्येष ११ वर्ष है। स्व व व व व व वाल विनादी के बहुत करण में पर भाव और भी भाग मा एक इसे अभाव करने वेगी विभाव अंक्ष्मण है । अस्तित स्थानक अस्ति का का अन्य स्थान कर है स्थान कर है स्थान है একটি কৈছিলট আৰু এল পৰা কুঁত পোৱা ইবৰ জ্বা আৰু ১৮৪৪ জিলা, তাৰতা মুখ্য কিংক मा जाता में देन द्वारत न की जो कर की। में सुनदे सार्थ दुवनीक नुमद भाग स्थापनी स्थाप द्रारम्भ कर्नाम् यो दर्ग ५ अस्तिम अनुस्ति हो अस्ति सही प्रमुख्या है।

कारण को कारण के र जानर का । अनेत की अर्थ की की की हैं हैं। हे कर कहा । जाति । मुलिक (विकास) (१८ को पूर्व की अन्यत विकास सम्बन्ध कर्म के कारण कार रंड के जिल्हें हुए रंड के स्ट्रिक्ट मुख्यान के प्रकार कार्य कर रंड है।

a Petra a 447 6 मानी काल हा, जीवी दिसः 🔺 । भू क्रिके कर किएए एवं और भ म्बार्क्सकृतिकारी स्टेक्केट करू हैं। एक के आरोपी एकत् की अस्टूल, कार्कर -मन्द्राच क्या नीत श्रीचा नहा है । रियम्ब करान्ये तार्थ है है है

के करें का अपने के नहें का उन है जा देन हुन कर का पान है जो नेप लग भोजा है' कुछ कुछक किया-किया विश्वभाँकी आनकारीके अन्य लेखा है हैं।

and the supplementary of the s The many of the street time beauty the प्रात्रे प्रतिके नामाने के का किया करें हैं। यह ते के ते के कर्या के अन्य कार्य कार्य के लिए 电声电流电流 电控制 医腹骨头 医水溢 一层点 网络人名西西西 化二甲烷二酚 网络阿拉斯 · 44 (4) 李明 · -- 10 图 4 4/2 2016 144 A P. COMPANIES SERVICE OF SERVICE SERVICE बाह्य प्रमाणी कार्यका बार्यक्र को उन्हें के की हैं के दरेश जो हन देखा कारण अपने हैं। स्वाप कामोद्री क्रमकम् अभिने मकानि है। क्रायाम अंतरूति कि हो है अहर नेताओं होंद्र अदर् बाह्य अहम प्राप्त होने निर्मा होने का अन्य का नेत्र कर तक वा नामन करते. प्रमुख्य क्षा है के में पर्देश होने दशार अवस्थात । तो कर्क में में स्वर्ध में स्वर्ध की स्वर्ध के स कराव्य में हुए के कामान्य क्यारा । अंदर्भ कि में में में भी भी भी कर राज्ये मुद्र देखी हैं। सरावार काला के सोवों और सहावार सामा अपने हैं है है है . जा कार सामा अपने सा क्षा भोत्रते त्रकृति है किन अवस्थान अन्य सुन्ते हैं। अन्य प्रति किन्नी किन्नी स्थान काल है कर् पार्थ्य क्रांग्रेस प्रेस प्रसार स्थानिक को निवास को एक स्थानिक को है। इस स्थानिक कोस्पार्थिक स मुरियालके हुए को रामा रहाई छान कुराख्यातक क<sup>ो</sup>ं में तक, आब तेतक कि कुछ और में राज्य तहाँ A CLASSIC BUILDING मुणि प्रकार प्राथमको प्राप्त गुरू भौतस्य प्राप्त केन्द्र स्था राज्य स्थान प्राप्त भागात्र के अक्षात्र के प्रदूषि के किस्तार के किस्तान में किस्तान में किस्तान में किस्तान के किस्ता के किस्तान क्रोबाक अन्तर १८% होता प्रक्रिका क्रान्य । उत्तर बचाई ए जीना जी है। व क्रम विका ক্ষায়াৰ মুখ্য আৰু এই আছে কি শাৰু ভাৰত বাংল চাৰ্ক আহত নিংল বিভাগ স্বাচাৰ আনি

Tarfeit auf beitel ja ift meine

कारण कुट्रपूर्व पर पूर्ण कर बेच है हाली पत्र विश्वपादार अर्थि है। कर्म हो । अस्य वर्ष कर्णकारण विकासम्बद्धाः स्थान वर्ष प्रतिस्था ।

र प्राप्तकार वेश्वरक का स्वयंत्र विकास का क्षेत्र के के के के कि कि कि कि कुरुवार कुन्न । पूर्व के क्षेत्र के किया कर के का नामका कि সময়তে স্থানিক ও নালাগ্ৰাক । ১৯টি বাল পৰা বিভাগ সংগ্ৰহ - कर्जान्स्य न्यान ४ ५ है से ४ है।

> विद्यारम्प्रिके स्थान श्रिकालय जनसम्बद्धेय 🖚 🖚 प्रमुखे 🚁 आकृतसम्बद्धाः चार्काकि सम्बद्धाः र 🗝 अक्टालीक केत्रक्ति अस्त्रीक्रम्ब सम्मानं क्रम्पाध भभाग्। क्षणक्षण राष्ट्रराज्यांने संस्था करे साधारशोधनीता with a mark open. The party of the contract of स्थापनगढ्न सामाज्ञाचे अञ्चलत् विमा<del>शिक्तापन</del>ेति तक स्थानी<del>यतः</del>

man some ungangengeriet en programmen er und ber batte menden betrett unter प्रदेश । असे का प्राप्तक कर । इस असके तक हुन १ व है और अन्यू है र दो है है को लोग करण है। संबों तर असूरों हैं। र अस्त अर्थन कर है। पूर्णि एक पूर्ण भागता संस्था इन अनुस्था अस्ति है के अस्ति नहीं महिल्ला महिल्ला स्थान । करता के वेशवास्त्र सुध प्राप्त है। ৰ পাটি ভাগৰৰ । ১৮ - শৈক্ষাৰ বিভাগ বেশ কৰিব বেশুকাল আচিত ই এৰ এটো টি উপ এ-কাশ শক্ষাৰ কিছি ১০০৮ জনাৰ পৰ্য হেমাল আৰুৰ ৮ টি আৰু এআছে শ কক কৃতি কৃত্ৰ কৃত্ৰ হ'ব। এক অক্তৰ্ম কৃত্ৰ হ'ব ওক্তৰ পুত্ৰ

प्रमाणक के कहते हैं। अभिनेता अभिनेता के काल के पान अपना पूर्ण के पान चर्चारोज मा अन् गाँउ की है। दे इक्य के 21 mag st अक्रम प्रस्त करते है उस ही कर्युं का तार ते हैं। इसका विकास करने जा एक **मानवासीय सा**त्य सीकता स्वापन के के िक्स न १६ व रिजा के को और समय क्रांडर के अपनी मी और का का अन्य स्थाप कर का 1 के कि के एक विकास कर नाम प्राप्त नामर १ के के नामिन कर नामें कि र के पार करणे करें हैं। १९ विक्यार किया र के बा क्षा पर उसे अहस्ताहर र पारत्यक कार्या अन्य अन्य स्वामी क्रांत्रके अञ्चलका में अवर्तन के एक अन्य में कार्यु কিবলৈ বৰুৰ কুমানেৰে এটা চল সংক্ৰাপ ভালত । এক কি আমুখ্য ভালত কিবলৈ এই বিভাগন ই कर की जनवारि । के दूरी अनक जो ए विकास पर प्रीची रूप एक असूच न है से अनुस्त । अपने नामक प्रकारण है है है के स्वीता करणाव विकास के । अपने करणा का अपने का अपने अवस्थित करणा है। वित्र है। व नाम हान एको रीवे औ स्तरका समाचारिको वाक असा क्षा के पर्याप्त इस कारण के ⊯कण राज्यक करण क्षेत्र त्याची द्वितीकः । क्षत्र अन्तर है। यो क्षण्या हुई अनेक्षीत क्रम क्षेत्रक की की अध्यक्ति में क्षेत्रक अध्यक्ति के कार्य की किस्तु के किस्तु के किस्तु के किस्तु के किस्तु

ैरकारको काल इसकोशिस्पेश्वस्थः ज्येत् तरेनाञ्चन नाम स्वक्यं शुक्ता काल र শ্বনার সংশ্বন্ধর সংশ্বন্ধর হয় হয় কর্ম করে আক্রামনের চর্চার निर्मा कर्जनसम्ब अञ्चलसङ्ग्रीहिन्त

भागतः बह्मद्रोतः विकास विदेशः ११९५९तः । तम युक्ततः भी गीर्व ।। १५८०५ वर्षान्य 克斯 化铁石油 医电影性电影 电电话性 化氯化二甲基 ध्यमाध्यासम्बद्धाः । स्वतानिविषयभागः आसीति बहानि सूर्य पर्यो ५.५ ॥ ।

AND DESCRIPTION OF PERSONS ASSESSED FOR THE PARTY. ार्थ के भी है के प्रिक्र के किया है है है के किया करते हैं है है भागाने बहु कर प्रकल कर देशभानु राज्य आक्राने अंग्रहरे सरा १४-१६ भागेत्। ्रेक्टरम्बर प्रमुख्य स्टेक्टर व । स्टब्स्ट १ क्षेत्र केस्ट है अपने स्ट अकार--- व १९वींक अवार-सेन्सरे थ्याः स्वयंत्राचे स्वयंत्रात स्वयंत्रात सामक्रकते अपेरीय अन्यर्थन विक्रीचा कीयभूगमः कीविश्यु शास्त्राम् सर्वे नार्वेट स्वयन्त्रानेत्। हैं। बा हु उच्चा बाह्य हैं। तोब, देव्यानस्क 🖟 हो। यह सामग्रीका करता सामग्री 🐠 इत्पक्षर एक करने कुरुक्तिका पश्चिक क्लाक्क स्था स्वापि का क्रा

रहा हो इन्हें कर पर रोक्तक करना का है। हो । 45 T W

बनामान अना अधिक्षांका कानि सुनी है । अब कार्रहरिको बनकार हूँ जिनके देखनेसे शामक्षता पुरूष अवनी मानुष्यी जान लेका है। को <sub>प</sub>र्द्ध भवकार्य आकारामञ्जूष श्रूष श्रुक भ्रा, बहु एक वर्षके बाद ओजिन का स्थाप ₹क बंग्न चं रुवें विशास चीतर लेगे और चीक्षेत्रा पुरुषक्ष दर्शन करना रे मरी कच्छरालडोनेत÷ की ती हैं। কুল নাম্ভাৰ আমি কালীকোৰ কথা সংগ্ৰহ नाम नेन्द्र नक्तन 🔎 🕡 ने अवस्थितक नामी हुई विश्व दक्षिण दिशासी और संभाष e se ा अं का चाला है का दुवंतको स्थुधा ह का पुत्र किन्नकारी प्रकृतीन सहारत कार्या 🛊 कृषि क्रीए जानः चौच मार्गे का भूतको धर्मकर और काल निकं पुरुष हाथने इंधिका

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O क्करणेल-अन्य क्षीण पहरी हुआ है। कह अर्था भागे की क्षाचित्र रहका है। पदि जिला क्याकरके हो। क्रमती मृत्यु आनक माम्यवासके समय भी दक्षिण दिलाक अवस्थाने विश्वती वसकारी क्षणक रेक्स्पन करे. हमम बह रूपरे अपमें दिखाओं द और रावर्ग करायनुकार दर्शन हो। पुर केलों करते हैं। विश्व विश्व को से हो। सन्दर्भका बीलन को बीच कही लेका है। केर द । श्रेषण क्या र भ्येती हो फिला ६ ०६ भी सदा मृत्युप्यक लॉंग ३ ० ई हैन न अरू दक्षे भा लॉ aн, जिल्ला कराके समय ७५ कर र वेक्टनार के कर⊯ाई दिसाओं के को वह दक an' में लोकार परी जी सकता अजन जिस नामक १ 🕩 बड़ी पहर प्रतेनी मो दुर्ग-६ नको हो उसके भीवन चंद्रह किसीका है। वयतना चाहिए स्थान कार्य को निस्तको कारों जीन पेर सुख जानों तन्त्र पास बोर्टियन भी बाब हैं ≥ र्रों से अरू को कहा नक्षा कारत कुआ में लाने बाद फेरवान वह दिनतक हो। जातिक रह सकता है। जिसके मोगरकी वाजु 📉 अबने जिल्लासं सहेत और बृधक होका सर्वकतरोको छ८वी सो काम कहे क्रमा जलक स्वयंक्ष की जिल्लो क्रमारभ टीमाङ ad b . 1 के हैं के प्रकारण के ताल ताला पूरण के प्राप्त के उसे समाध्ये ्राप्<sub>र</sub> है। का को का शिक्ष विकास गरेप 👚 👍 राज्या रिकारिक 🗇 🗆 🕬 सन्त्र समयन्त्री प्रतिथा अहीं करती एकावर्क ही लाल ऑप ब्याले करके पहारे हुए 🖎 पने ईसका । व प्रवादि को अकरमण क्यूला । अ वह भी बोजित नहीं १४ सा मिर स्वमान देगा १स मुँड धूँडाका हुआ कोई भ**शक्ली ब**नुष्य वंक्रक और उञ्जलना कृद्दा विस्तायों ने हो जानी है उसका संबंध अपने अधिकेशक ही सक्यान काहिये कि सीन आप नदी। से इ.स. क्षेत्र का कांक्क्स का १८८वेंदर स्वाक्क्यक्यामें अपनेको प्राप्त नोकर बोर्गनक जिसकी ५६ थ मादासभागक किन्नु स्तांबहत को बदके क्ष्मुहरे कृत्र देखता है वह मनुष्य दिसारचे हे कह पात मासतक बोश्वत रहणा अण्याल अण्याका शास होत्या है। को स्वरूपमें 🗱 जोत गोध, कल्दुर आहु, काँद्रा स्वीमधीर अल, औंगर भव्क कर्च और विर पर्योकी चक्की का रिस्त २५७ पर्वा प्रकार कर के अपना की देखना है। उसकी दक्षवीने संकार स्थारहर्षे होंग कर का जाना अग्रम अवस्थिती मुन्नन होता। दिनतक पून्यू को जाती है। स्वानमाँ विकासका वर्षामें आहत् होन्त कड़े वर्ष क्रांको द्वार्या औ। िन्य निकलो पनकोंसे बारते हैं, उसकी ककान 🗻 🐧 रेप्प्याची है है 📧 का भीच भद्रीने मृत्यु हो रातो है. सुर्थीदशके बामय जिसके

कार रूप के परिवार है कि का कि पुन्तु के का अपनी पाक क्या के क्यार हो। क्रिका के उसकी आहे. उन्हें की सामूद्रे किया क्षेत्रके सकत ही है भी किस्ता में सहस्र में कुछ हैं। "स्कार | करना चित्र सर्वत न कर्म के जा जा निर्मा प्राप्ति के में पर कार्यन क्षम करते हैं हमा कि पर प्राप्ति करते क and the second particle of the second and the formation with the confidence of the Compression as ्रांस का उन्हें र अस्ति देश ने देश के पूर्व का का 6 = 4 = 7 ×9 T

कर्मा भी को पूर्व नेपर्य उसी हो का विस्तान वे समा स करने रेसन गई उनकी A factor of the analysis of the first of The second second second second second THE SE SU SET OF ST कि कर । यू र पा पर पार पूर्णक पान्न । इसके स्वयं पान्य के उपनित्र अस्तरक औ क्षेत्र के प्राप्त कर की कर की किया के तो अब देखाओं की देखा की ्के अन्तर अन्य स्थापन का प्राप्ति <mark>करण बहु पुर कुन्ने कर बहा कर है</mark> क चया च्याप का अनुसारक क्षेत्र करणा व अनुसार अनुसार अन्ति क्षाप्रसार the first three startes and we will to a with a district of the second transfer of the second ------विकास का पर अवस्थित विकास कि एक अध्यक्तिक के अध्यक्ति करियों स्टब्स अपि े अपने के तर का ती के जिल्लाहरू होता को साथ निर्माण हुने हैं। 🤳 वर क 🖦 🧸 🧸 🕳 भारत्य स्थापक ओनसार कृषि मतनी जाहिसे मृत्युकासकी त को क्या निवास केवंदरी व्यक्ति का हो उन्हें। एक क्षेत्रक बाली व्यक्ति निवंद आहार देखान रह भी कोजह बारों हा बक्का को स्थाननी क्यानकार्य प्रदेश की रेखा जिसमें रेखा प्रदे कार पहुंच्या करण । और समय नाम संघ्या अस्ता संख्या । एक । असा सम्बद्धा और ाम कर । साराज्य हैं। इ. ०.००० पुरसुक्त भव छोड़ है और **उसके** स्वधानकर िकार तमें भी क्यांकर । जार क्षेत्रण कार्यात विकास सरके जिसमें समनमें कर आसाराजी हो, कर का अन्यार ,कि करा-वि अन्य पर किन्तु । इसमें समयके क्रमीक भागमें कोगी बोब- सहस्थान 🎤 प 🕶 🐞 🐷 🕒 🔸 🧸 🐧 🕒 छहे। दिनके पूर्वाह, सध्याह गंधा उपवास्त्री কা হিলাম সংগঠন মাল্যাক আলোক অধ্যান স্থিত স্থানিক জিলা স্থানিক সাহিত্য সংগঠন, ত করা । তার তার পর্যালের বাংলার স্থানির সামে বাংলার हमारे राज्य में प्रिक्रमण जब हमें महाराज्य में एक एक्टी स्टब्या का में प्राप्त में उन्हें की स्थान male terms and the second of t क्षण के क्षण के अपने के अपने के किए के अपने क अपने के अपने क

িবুৰটিনালী জাত কাৰীক নমাৰ্ভন মনীক দেশ ইতিটা পিচল -स्थानिक कीरे पूर्ण करकार प्रकार केवल के जाता भी करते प्रशास के अपने कीर्यक्रिक अपने गए। नगमः भूत्री

और सा पे सन पासे गृतस्वापीको हो पुरुषाभंका सल्बन करे.

हरिकारीय कर रिपोर्ट्स कार सहस्रों कार होता. देने हैं कि हा का के हैं जेकर दे से कार्य ने है। इसे न के इस्ट्रिक्स किसूब के उत्तर के बहुती ही। उन्हों के नहीं भी के देन कर मानि उपने के हैं है िकारत कारीय कर कारणी है। कारणे हम सब पुत्र भी सह तमी हो ये की प्रश्नी मिन्द्रियों है क किला प्रकार बहुन्ती हरू को प्रकार पह जैनक और सारित सर्दित स्वीतनीय भी बसाब यहाँ पञ्चलां काहिये। हारिकांत कार्योक्त सम्मानका নিম্মান, আৰু পাল্প ৰাজ্য হ'ব কালে আৰু সামা হাইল হোটো কোলা ই, কোনাইলৈ ইয়াক कालक र पुत्र कर र अन्यक कालन कर्ल किया उसक्र भाग विकास सम्बद्ध विकास देखा है। जिस् का अपन्य का का जिल्ला के हा पाल का यह तल इतिनके साथ ही साथ बदता है इस पर्यक्ष के का कर का एक कुछ कर एक का है। इहानका विकास करने से जी पी पिर्टिट की उस्त আলুলের এই প্রতিষ্ঠিত বিভাগের প্রতিষ্ঠিত বিভাগির প্রতিষ্ঠিত বিভাগির প্রতিষ্ঠিত বিভাগির প্রতিষ্ঠিত বিভাগির বিভা মান লাত্ৰ হ'ব লাভি আৰু উপ্ত আন কাটি বাংলাছেক বছৰ কাছেব। উন্নৰক বছৰ ब्राह्म ने रहक्ता क्ष्मी मुद्री हर है है है है । अने देश काल और स्थानी मेर्ड के अपने स्थानी है है । अने के प्रभूत के में नहीं अन्दर्भ है है उसे उसके पानी पृद्धि चारि अवस्थित नक्षित्र न मी महर् रस्त क्रिक्ट में काध्या को अञ्चलको क्राव्य किया में परस

Allert Block

#### अलकेती भूकि एवं धिना प्रकार समादका उपमहार

कर्मन क्रांक के कि विकास कर का निर्माण के ती । वे मुद्रास क्षा की भव ठवन्धित कर दिया उसे मैं अपना बास श्राञ्जनीति अवयोग भी अनाके नामान्य । ४०४ भीकान यनक है। जारिसारका यन् । जन कर्म प्रकार राज्य का किया करने राज्य जानके पाने क्या करने प्राचीय आध्यक मौक्षाव क्या हुआ। ्रमाके एक कराइक 🕳 र कतावी और सीभावस्थे। वृक्षांकर वस है 🗥

सुर्वीत केंद्र हैं नाम ने अंगर्क की लगाना है के लगा भावा का कार्यक्रमाओं कार्यों क्राप्त करने अपने अपने भी क्रम्याक्ष्म ने क्राप्त के क्राप्त करने बनवारी केरान्द्र प्राधित कर लेगा जन पुरस्कानु के उसे राजा राजा औ अस्ते कर्त किंद्र सूर्व। धन्त्रत् । धन करूर कर् वैश्व में प्रमुख बराइक मेर विश्वय करोग्य है जा जाए। अने और एक वर्ष के के जाएक सामानार का वा अन्यक्तार प्राप्तान विकास काह किन्द्राचे अञ्चलके स्वयानारका अधिकार्यका अनुस्तान के बाव ाचनात्र द्वार में प्रीयप्तय में का सीमक जाए एक वा के पर यून करेंग हासन वार क्या बन क्या क्या शरण प्राप्त के बावक प्राप्त कर क्या क्या पुष्तक्र कर के भाव कर भीक्ष प्रकार के अध्यय कारणी। या कामा भी अभय प्रकार काम का है। या का का काम का है का के अनुकर प्रकार के की की बहुत कर किया है। यह बहुत के अनुकरक का का का के लिए का जा की की की की



हानी है उन दोनोंको कथा मुद्दे भी उनारी काताने • बच्चपनमें दूध किलाका, उन्हों समय कानोंगें • विशे मनुष्यपन्ने जिनका च सभी बनार्थ मानाने ध्रमारे

क्का करनेवारीयेये एकको अष्टर्ने पटा देखका शास पुरुषोके बुटथमें दुश्य होता है जसी प्रकार इस अनर्कको गुहस्थ आअमके पोहमे 💳 कड़ ठलते हुए केइन्सर हम तीनी भारयोंको कह होता था क्योंकि यह इस रागेश्का गण्यान्यी है। और इनके सत्तव भाई की कार्यन वंदी हुई है। रूप मैंने सोका. दु ख वडनेगा ही इसके फनमें कैप्रस्कृते भारतमा बाहत होगी अतः बुद्धासीयके िन्दों समझारा करायांथ लिएका किए इस दू खारी इसका केराच्य हुआ और वेगावरी जनकी प्राप्ति हुई इस प्रकार जो कहाँ स्ट्री असीह आ. नह पूरा ही गया। उत्तः भुम्हक कल्याव भी, अब 🖹 साता हैं मतलसाक गर्यमें रहका और उसके स्थानीका दूध पीक्रर यह अल्लकं दूसरी स्वीके पुत्रीहारा करण किये हुए मार्गमर न जाय करी विकासक 🖚 तुक्तरा सहारा लिया था सांसक कार्थ पूरा क्ते नव. अब में विद्विके लिये जाता हैं। व्यक्ते लोग कहमें पढ़े हुए अधने स्थवन, बन्ध औ सुद्धार्थ होशा करते हैं वे पेर विचारते किस्टोडिय हैं उनको पुष्टियों—तन्त्र के आदि नेकार हैं। को समाब सुबद, स्वयम और बन्धुके होते हुए धर्म असरे काल अतिर को धरी विकास हो नह भोगता है जाते उसके वे सुरद् आदि सी निन्दाके वाध होता हैं। अच्छा तुम्हते सक्षमे मैंने यह बहुत बदा काथ सिद्ध कर किया सुम्लव अन्यान हा अल्ल वें जार्डमा काधुकेन तुम भी आर्नी सनी क्वतिकारम् कहा— पहालाम् तुसने अलाकंका 4हरू बका समक्षर किना आने मेरी पनाईंगें अपना पन क्यां नहरे क्ष्मादेश सम्बूख्योंका साक्ष

मुक्कु केले राजन् वर्ष, कथं, काम और मोल – वे बार पुरुषार्थ हैं। इत्यों से भयं. अध और काम जो तुन्हें प्राप्त हैं। केनल मोध्रमे तुम किन हों, अत बहरे हुम्हें संश्रियमे वतलाता हूँ प्रकार विकार सुनी सुनकर भनीभाँवि उसकी आणोचना अक्टो और उसीके अनुसार अपन कल्यानके कल्कें लग कतां राजन् सह सेस है और यह में हैं। इस प्रश्तास्त्री प्रतांति तुम्ते नहीं। करनी चाहित क्योंकि आलोधनका स्मिप हैं। आहा सर्म हो होता है अलोके अस्तावनों करेई आश्रय पही रहता कहं में यह संत्र किसकी है इस बातका तुन्हें विचल अन्त कार्डिये बाह्य और आन्तरिक राज्यकी आलोचना करनी व्यक्तिचे आधी अनुके बाद भी इस राजको जिला कर्ना चातिरो अञ्चलमे लेकर वित्रोक्तक प्र\* विकासित अपेतन स्थक और सम्बंक तत्त्व है असे सत्त्वन अस्टिने और चन्ना सता जो में हूँ 🙉 🖣

PRINCIPAL PROPERTY OF THE ARMED PRINCIPAL PROPERTY AND PRINCIPAL P करेंक हैं। इस भेर जाकत चाहिल इस मैं भरे अहाको शक होंगे, बहाँ बागेपर आपको कोक अन्यत्माम अगत्यन्तुन्द्रस्य कोना जीए को जलाना मुझे क्या लेमध्ये हुनाकु व पुरूषका प्रत्येक कार्य नहीं है क्षेत्रे अपना पाननाः यही अज्ञान है। बहु पुरुष का हा हो होना है जहां तुम्हारे मुख्येयर ।तीसम्बर्धन स्की दक्षिणे जैने वे फॉरएइज्जन्य बोकर वर्षक्रके दिन्हे ऐका पहन कर्षका सन अर्थ बना को है अ**न मैं बाता** हैं। विस्ता बुक्त परण अन्तीपको प्राप्ति हो।

फ्टब निर्भाषपद्वते प्राप्त हम् ।

इसम जीवका साथन की 🚉 🗱 🚧 आप करा अब आब और 🖛 राजा चार 🕏

ह जार राज्य स्थान समाका जा का कार्या करते होगा अब है भी नाईना पद और जपसे भूपाल बह मैं क्वेंच ब्यापक आत्मा हैं, तथा है। आपकी आहर लेकर मैं बाला है, अब निहंद इसे

सुमारि भारते हैं — काशीनीशकों भी करावा । व्यक्ति भारते हैं। वीभिन्नियों अपने विसानी की परम बहिश्याम् जनम् चल्ये क्ले क्लोक्स्पनारे को कारका और उनकी आहा से धरम लोहिपान वे क्षारंक कारक करने अपने कारको राज्ञ हो। । शुर्धांत सन्द प्रकारके समहत्त्रके बांद्रका कर नथे। कारकी अन्ते भीड पुरुषे एको प्राफे प्रश्रे आधिक । इनके महायुद्धियम् विवा भी दल्वे बाहार क्रम्पर क्रार दिना और स्वय सब ४७।१को अस्तर्गकेकोका जन्मस्य अनुसूर्य जन्म नोच आसूर्य प्रविद् प्यान करके व आस्तासिक किया कर्यों कर्स हा कहाँ पूजरे पून करकी भेड हुई और उन्होंने न्त्र कर्षे कहत कारकारक के जुन्ह कर वर्ष उत्तर का अपनि सामनीकित तमान कराके संस्थान आहे. रोक्तर का और अन्यक्त अस्तरक को । का दुई उत्तम मुद्धिये कुछ हो प्राप सिद्धि पात्र की। ब्रह्म अग्रभ : क्लोगीमें से प्रश्न किया था. विकास अप को अपनी मुक्तिके लिये हैं। 👀 के विकास्त्रीय हमने मधानत कर्गन किया

Samuel Hall bearing

#### माकंपनेय क्रीपृक्षि संवादका आरम्भः प्राकृत सर्गका वर्णन

(1) मुझे बहुत सुन्तर उपलेश दिना के आही | देशी निश्नेल है. विश्वे पुराने किसीको नहीं के रिकाको कुनासे कानलोगिरिका अन ऐसा है। यदि कामक मुझक अनुवाद है तो **नेदे** किने कान जिल्ला किक्निको अस होकर भी अन्तर्भ करून क्षणानी व्यवस्थि पूर्वकृषको स्वीत कार्नको भोरभा ज्वार कर दिया जायहोन श्रम्म हैं। कुरा क्रांजन क्योंके गड़क सिद्धिको प्राप्तिक लिये अध्यक्तामाक परिचय दिया। अस्य अस्तरक संदेशीका चारण उत्कार पहायुक्तरीके बीजून चारित केसे हैं।

**अभिनेत्र भारतः होत्य है अन्य अन्य अन्य है है है है है है है हो ऐन्ह कमहाता है कि प्रवृत्ति** और रेज 📑 के क्रमार्क पेरीयक कार्य जननारे। निवृद्धि कर्य ज्ञानके जिल्लाके आगलोगीकी सुद्धि

ा कर अध्यक्त करून करन्नु केले उत्तक हुआ है **बन्द भाज भी मुर्जायमधार्क हो नियम है. जिल्लामधिक चारकारूमी मुन: किया प्रकार कह राजको जान** बीह अस जिल्लिक वहा कर कर्न घोरा बना होता देवदा अर्थिय विदा और यह आर्थिक बंग भारत है कि नहींने माने करियांने मुद्रे आपशोधींका 🕒 👟 अन्यनर किस प्रकार होते हैं। इनके <sup>के आरम</sup>ार कर प्रस्ता कहा है। जान जिल्ली सक्षे जिल्ली स्टब्स, जैसे जैसे करवींके सङ्करपूर्ण सम्बन्ध में भरकते हुए एनुष्पत्ति जिना विभाग, जो जो जनतस्वते प्रेयति, जैसी मुध्वीवते नपश्च किमे आफ कैमे सम्बोद्धा सङ्ग प्राप्त केला। स्थिति जित्तर बहुत गृथ्वीक किस्सार तथा समुद्र,

 म.५४६, इस कसके शांध कम होत पहेना ? इस स्टब्स फ्लोंका बान कस्लेनाहत हैं। use पर भौ समास हा—िको

किवानीका ५७७ करते हैं, शुन्ति पुषेकालमें करण है किसीक औरस का ने हेक्स स्वयंत्र हैं, मृद्धिकार, कार्यनाम कथा मान्य कार्याक्षाक्षाके के न्येक्ट्राप्ट्रिये रूपे एक्ट्रेक्ट्रे और वरमे पुद्धियाम् हैं, की अपने करते का अहं। एक शामाने अन्य र <sup>क</sup>ारत करवा**न अ**क्षानीओं कार्यकार कर्मन में परश र १६ अभव पर क्या पर ३ गडेन गुरि होत आह्मभी से उसका भूतवर्गका करना आरम्प करना है। यह 🐃 👫 🕛 वर्ध उर्देहिनिको रही जात पुढ़ी थी । भूतकपुरावर परिवर्ध बोडवर्ग जनके बीच कर्म श्विरं कार्यन इपस भट्टा है। पुनुसद्द क्रांशक्षेत्रकोत्र होने । विविधन स्वेतीके पुक्त है। बहुस्त्यमें सेक्ट किलेक्स्थ्य नकी प्रारम्भातक साथ करीपुर्विके अर्थीया उत्तर कारकी स्थिति है। प्रारमी विकास केश श्रवान है। किन्तः नवीक हर उपयो कर्षः कर्ता है उसः और विक्रमा स्वयं निक्रमा विक्रमा विक्रमा है पर एव काराने किन्तु जना संभावन काल जगहरू 🛕 🐉 हुन भौतिक जनहरू के बारन है, उसे जनहरू सरनेकार आरम्प प्रश्नात का है जन अध्युनी कालों है उपनेकों स्थापिकी असमा बाहा है और अन्तुके क्षणी क्याकीन विकास प्रश्नायीको में अही सूत्रम् नित्य क्षे सरकारकारक प्रश्नी है। property (

दक्षों किया हो सकते में क्षेत्राचीके भागस कर कर है अलक्षेत्र ब**लाइ उस बक्रमें ही** एवं सब कुला क्रमानिकाल समाने अधीयने प्राप्ता कि आ और सहस्वाधिक उपास आ

मनंश, करो, कर भूतीक आदि कार्तीकश्वसूराम कार्य शब्दम हुए भूगु अन्ति व्यक्तियों पूरावश्यी नार कारण करे । क प्रकारकी कियों है कर कहा। जनकार पूर्व अन्तर की राजकार क्राप्ति के 🏻 🖛 🏓 🖟 वर्स आस विकास किया बन्होंने दश्रको अन्देश विकास कार्य की गाँक तथा प्रकाश-प्रकाशकार के गाँच गाँच भी व कार्य पूर्व का पूर्व प्रकाश प्रकाश का कार्य भूकः जाएका है का ६६ काराका 🔻 🔻 भाग में हुमारे कहता हैं। यह हुका कविन्युगके

को सम्पूर्ण जानको उत्पतिके स्थान, अञ्चल वर्षिकोचि कहा - पुनिष्ठेष्ठ अस्तिने हश्यकोगीयर् । अधिकाले, अस्तिकानम्, कार्यक् वर्णक्के कार्यः प्रकारिक वैका था। स्वा दिया किश्वको कही कलेकाने तथा भारतालुकरूव है, जिन्हें आदिवस्य कुलन बहुने हैं। अब हुन आगके कुछ हम बहुन बहुन अस है, जो उत्पन्ति, बहुनन और प्रकारके ু নার্যাক্তর প্রাক্তর বার্তি করে বার্তিক বার্ত स्टिक अधिकारण केवल बाह्न थे, जो नित्य कारिकारकारिक कार्य- कार्य असे असमहास्था। उर्ववसानी, अध्य और स्वाचेन है। उसका ५५७ मोर्ड बहुमार्गिके ` 4.0 जीते हो। यक्का मुख्याचे प्राप्तर । उसका नहीं है। बहु क्रिया, क्रम, रास, हाम, वीतः पुरान्त की। नेन उक्तर हुध, किन बहार्यकोने कलाने हुन्तु है। उनका अहर और उस्त को है। मुगामको अहम और सोहरताई रहीं और वेटोंक को एक कार्यों कार्यों केन कह उसके कार्यों संदर्भ विकास किये कर्न साथ, केशाव और अधिकारी हैं की कालुक्ति भहीं, सुनाव एवं

मान्यक्रिकेटकम् । १५०वेट क्या १८६के क्षेत्रमध्यके राजकं अन्युप्तकं वह क्षेत्रकारकम् १४वे प्रकट दशी भारिक्षेत्र हुई अन्य कालो अनुसम्बद्धाः अस्ति। वैश्व विकास सहसून् सर्वे सम्बद्धाः अस्ति। भेरि प्रकारकः भवाना एक है। सन्दर्भाद क्या महाराज्यो नेकाल्य (काल्का) हिट्या एका है, इस्ते अध्यय शहरहरू भी महत्त्ववर अध्यक्त है । र्मुल को । अस्य कृष्ट-शाकार कार्य-मृह्यकार क्रांक्ट साम्ब अस्य अस्य अस्य अस्य अस्या दिश विस्ता । कार्यका प्रभावता हुआ निवृत्ता हुन क्रम कार नक् मानुबारे आत्मादिक हैं अब साथ साहु र और विकृत क्रमान हुई, जिसका एक पान्य है। एक इस भूलेश

कुने । जिल कुरिकाल अध्यक्त कुन्नेकी कहीं काईती कुनकियों के अधिकोष है। इस कहार

पुर्वत । क्रम्पन हुन् कर पर्वतन्त्रका प्रथम (अवर्थत) । होने के वह वर्गात्वक भी वाचनक है । बनाने एक में अन्युक्त कर १९४० के जीने कोच कानको किया की काम नैन्यारिक आगनो करवाँने व की है। पाँच कृष्ण होता है अभ्ये क्रमार अस्तरक क्रमारिक सहस्रात क्रमारिक केर्न और क्रमेंग्ड्रारी है-स्था करून । भगवार्यक्त है। यह सान्त्रिक, राज्यस् और सम्बन्धिको । अस्तु । राज्यस् वर्षस्थानां कारी हैं और उनके wholes on the bear of the Approxi-रण पुष्ट के न्यान्द्राने मानको भी वैकानिक सर्वि क्षमा भूतादिकम् सभ्यम् — इन साथ् भैद्रीयाता उत्प्रकृतः । हो जन्नन वर्षात्रेषे । अस् क्षमा यन जन्न प्रीयक्षेत्रक क्रारम् १८० और्व अस्तरक क्रार्थिके भूरकाम् अस्तरक देखक केर्यकारक अन्तर वर्ष है। संभव, व्याप कर विद्वा और कांसक।—ने मौब इंध्वर्ग सकादे भूगति सम्बन्ध समाम अस्तुपारी मान्य-सम्बन्धानी विक्रियों का कर कराधिक वैतरे हैं, इस्टियरे इस्टि जाने दिश करने हैं। दालों के, मुख, राजना दीनी आकारत करून हुआ किर भूतांदे रामक अल्ड्सार्ट हाम और माकः वे गाँच कर्मीन्त्री हैं। क्रास्त्री बदनः, बन्नवान रांस्त्रे जान-वक्त अन्धव, इसेरी १५१ई-कल्ड करी कुँदे हुई, जिससे कल्पान कि अब को बोरन के बोर अब को है कार्य-सम्बद्धाः अध्यक्ति महान्त्रान्त्रं श्रीमातः सम्बद्धाः है अन्द-राज्यकाम् अभ्यत्वतं का कर्थ-राज्यकाम् । प्रक्रि है, इसल्ये कानु की गुर्से है हुन्ह होता है । ा भारत असमा एक स्थानं है । एक्सी आप जानकाराकः होता १८५-राज्य पानी राज्य पर्य । उस प्रकार सन्दे भी रहता है क्यों प्रशाह हान्य अस् सामुक्ते अनिकारका प्रकार हुएक. विकास एक रूप स्थल—में ही मुख अभागें प्रकार करते हैं। इस्टिंगर्वे करानाथः करा है । स्ट्रांस्टर कर्ना-स्कारमञ्जूषे अतीन अच्छ स्वर्ण और सम्बन्धः तीन दर्जाने काली अन्य-कामाज्ञास्त्रते केवली अस्तुत काल, जुन्ह होता है। विश्व काल, सार्व और कान उन किन्नुको जिल्ला क्षीकार करत होयाचे राज-पूजाकाको अभिनेतान एकाचे क्ष्मेका होता है। इत्सीलाचे स्वास्त्रका मुंधि की उस रक्ष-क्ष्मानके वाध करता हुआ था। जनकी साध पुनी है जुला अनवना प्राप्तिये इसी ekt करनार मुख्ये कुछ है। पित एक सम्बद्धात्मको जनाय केन्द्र नामरी, इस अर्थेर कान्यके नामी अभिन्यासको स्थः अञ्चलक्ष्मुक स्थलको आकृत (७.४) । नामानी प्रत्येश स्थलते ही और असले स्थित 🛶 🗝 ४५मो कालमें भी विकास असून असेर उसमें 🧸 अंग्रिको मुख्योंको अस्पूर मार लेले हैं। इसकेनरे कारकार्या वृद्धि हुए उन्हेंने यह महून्यान्या पृथ्वी शृष्यों और गुणां में सुद्धा है और सम भूतियें त्युक रिकामी देली है। ये भी में भूत शहत, और 😜 हम्मान्यको राज्या आर्थ हैं। इस्सीतको हो कुरवा कारा करा। 🖝 🕬 🕬 😎 🕬 💥 नाज्य कराय, 💸 आ एकं मो ६से। करने क्ये हैं। करभाक्षाई किस्से शिक्षेत्र जायका और । हुक्य है। क्या । व क्यिक अअन्य है है व अकर

क्ष्म केल के र पहुंच होता था। जो क्ष्म प्रकार कर है जिस्सु कुरक्र कृता किला प्रकार करते क कर कर है। इस बीट रह अप है उस आपक्षण सुद्ध है।

बारकारी अन्तर प्रतास पुरूष हुए। एकाँकी अपन क्यों की की की पूर्ण क्यांकी उनकर कि ্ৰেল সম্ভাৱ সাহিত্য হৈছে হৈছিল। এই আনুষ্ঠিয় কৰা কৰা কৰি আহলে সাহিত্য লগত । এই

FT-LE-BARFF when a table CL-St \* prove a seaso à MALS \$ remote destanç à [2] \* [2] toughè a un grood \* LE-TABRE Larend a com कुल्क का किस्तानक दूधका आरोप करने हैं। एक स्वाह अन्तर कुल्यल स्वाह और अहर টারন কর ও র জিল্লাক। ৬৬ জ এজি লাল্ড আমল শৃত্রীকে চুল জালাক। लाहर है किन्त्रा की प्रकार क्षेत्रिक है। के बहुत ने वे बहुत ने वे बहुत है। <del>राह्म अभावती हो १३० -४० वस सम्भावत १४एवे स्थापित स्थापित अभावत हार्य १४५</del>५ मार्च को सक्त हो चाह है जब दुक्षाओं कीक्षा जा जाए प्रदानक क्षार जानून है औं जानाना विकेश कारण अन्य क्रमान्य द्वारत्य । अवद्य क्षेत्र के कि अन्य अनुष्य स्वाप अवद्य क्षेत्र कृष्ण द्वार क्रमार्थ के की जान कर है जान जा की दिन क्रमार्थ के अपने का कार कि का भू न पुरेशीय प्राम्पण कर नरण अस्तर है जन अन्तर । आधारणी में अन्तर आधार आधार है। इस न है य केञ्चल प्रदेश की राज्य प्रकार कर पास का अस्ति में अन्ति है कि एक राज्यों अनुसार का प्रकार पुरिस्त अपने पुरुष को या अने पान होता है। जिसमें हैं। अने प्रकृति निर्मा है होंगे उसके पहिला न बहुत को बहुने अब क्रमेंप्यूको होनन के ही हुए है को एक्ट बराइट व्यवस्थ अवसी কলক অনুষ্ঠ কৰা পাতি মুখনি নাজিকৰ পাতি এই কৰা পান্তৰ এক এন এন কৰিছেছ ্রবাংশালের সময়তা নাজাকো করাত এব কিজাতে সংগ্রেকটা করিছে 🕏 এটি ১৯% बक्त हैं। ४२८४ र परे कियर इन असम्बा धन्तरेन बहुत्तरों भी प्रकृति को इनने तथ संख्ये हरक्षात्रक में में दर कुल के अब इक्तवनकों अव द होते हैं। में अब बक्तविकी की व करण प्रभादिको अस्त्राप्तक अस्त्रम् पर दुवनद समाहिको छ। तो सम्बद्ध कदास्तरे है यह ्यात सं कार या ५३ भगवन प्रापृत्त का कृता संगतनम्म की है <del>। प्र</del>ाप्त संवस्ता হুটার ও আনুভা চৰাৰ হিলামনু ভাগি হয় যেও পালামৰ **স্বীমা**লহ ভ ज र उत्पार हुँ । इस १४४ और १ के हुन्य पूत्रके भावर श्रायक्तासकार सेन, निसासकार

American Section 2018

### एक ही परमान्यक भिविध कप बद्धावं की आयु आदिका भाग तथा सुद्धिका संक्षिप सर्गन

ক্ষাইনিক পৰাৰ্থকৰ কিংশ ৰহা স্কান্য প্ৰস্কৃত্যে ই কিন্তু দীনী ই নিয় হ্যান্ত্ৰী के प्रत्योगको अन्य पर ६५ तथा प्रत्योग विकासका स्थानक की काल है दिय কৰ্মসকল এন ও থাক্স হয় নাও ধাৰণ কামৰ কামৰ বঁটা ুন্ধ সভাস্থান নিকিব 🌓 कि अरक क्षेत्रक प्रथम के अवस्था प्रवासक विशेषक को क्षेत्र सम्बंधी एक अरुवास 🗗 🗗 है अन्य है क्षेत्र प्राप्त के के हमहों हुए जिल्ला एक अब सक्या और बायान और पान पाने हैं करता क्रिया के शाक्ष के प्राचन के पूर्व करका की सूचन की तथा जाना कि मान के कि पूर्व की सहस्य है। किसीनक बहुत पुरस्त सहस्र प्राप्त स्थल है। जुल्लाचे शाय अन्य है जिस स्थल अन्यक्ति

**ब्रोहर्गन्तने ब्राह्मः। भारतः। अस्त** अस्तानको अस्त्र अस्तान प्रकृति अस्ति स्वास्ता । जीका মানুন এক জী কৰিব। বুলি কৰা বাল সংস্থান । এই কৰা কৰা বুলি কৰিব কৰিব কৰিব। क्या हरू र जीन हत्य है। इस सम्बद्धा पुरुष्यात्मा राज्य ६ एवं कार्य**कार्य** की श्रीरणे

 विकास क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्र क्षेत्रक क Philogophica against a property of particles and particles and particles and particles and particles and particles are particles and particles and particles are particles are particles and particles are particles and particles are particles are particles are particles and particles are particles ्क्रमाण क्रमाना उत्तर कार्य के . या अत्र कृष्ण भारत गाँ अर्थनी करते हैं। प्राप्त परिवर्ष Mare में रहे एक करका की जान की प्रमुखन अने की उन एक अने साथ है। र्वतिकार करण विकास करण है। योगाओं अने परिचार के फिक्के में अनुसारिक अनी करण है। करते और अस्त्री शर्म कहा । जारण 4 रूप का 1941 जिल्ला क्षेत्र करते हैं अ है का एवं कार्योंने कार्य सर्वाक्त सन करका राज्या र क्षेत्र है । र वर्ग विकास व्यक्ति किन्द्रमानी के अने कहा के अपने का कार्य के अपने कार्य के अपने का अपने का अपने का अपने का अपने का अपने का अपने 医水杨二甲甲基 化环 第二十二十五 网络河流 计主点调整 化二十二烷醇 化油油 经收益证据 personal and reservation is that resident all the first and their transfer and the state of करण स्थानुष्यक्रमा मा और ६८ के अन्य १७४४ - जानूर 🛒 🖟 हुए ५ कर रेस्ट्र - वारत राज्य ार र प्राप्त का भाग के सामा अवस्था का प्राप्त की कि रहता है। जन्म He देखांगा च क्यो है ... कि वर्षांत्र राज्य कर्या वाच्या त्री के रूप राज्य वर्ष क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र नार्वे करते ।

कार के हैं। को के अध्योग संबंध असला पर प्राची है हुई पर व दिख्या की साथ अवस्था के दिने का अस्य कि है। जिल्ला कि कि अने का कि का লাক্ষ্য কেবলৈ ও বাহে ও পাছতে ১৮ টু বাং স্কৃত্য কৰা এৰ পাছতিও কৰা লৈ। ভ हैं और अबको करिक्य पर्य अस्ति है। ये गान है कर बार है के देश है के बार है जिस्से कार्यका अनुस्कार अवस्थित है। स्थानिक अन्य कार्यका कार्यक स्थान विकास अनुस्कार स्थान March ६ क्या ६ पुन्य का । क्यान कर्नाती र गर्ड । अन्यक्त ६४ अन्य और है। 🖥 है-से बार्वेग्याओं वॉन्स्टिश नायांकी जनाया आवश्राप्त अध्यानन है को बार्वानिक जन মার কর্মের ১৮ কামেন্দ্র নাম ভাগ করা হয়। তার করি বার্মির বার্মের বিভাগ করি । বর্তমার महारू प्रदेश के प्रदेश कि प्रदेश के अपने कि अपने के अनुसार की अनुसार की अनुसार की अनुसार की अनुसार की अनुसार की भी है। जनसङ्ख्या है जा है। अंग के अंग के बार कर कर के लो अर्थनाम् प्रेर स्ट्रांटेश क्ष्म र के क्ष्म स्टब्स अन्तर्भ क्षात्र अंतर र क्षात्र स्टब्स् करण है। जब एक एक एक परिचार का Marie कर के जब प्राप्त एक प्राप्ति के करण है। শৈশী হৈ মান্তি আন্তৰ্ভন কৰে। বিভাগ শৈষ্ট লাগে স্থান আন্তৰ্ভন কৰিব কৰা কৰিব ভাল কৰিব ভাল কৰিব ভাল কৰিব ভাল কৰিব राज्य करना है। इस राज्य के वा पाँच करना और राज्य करोता है। या अस्त राज्य करोता भी नव क्राप्त शतक करते हैं। कुनकों है नह हर है भए गांध की रेट का मार्डे प्रकार करता । या ग्रंड मार्गाला के चेच च न्त्रपूर्व के भी प्रकार के क न में इस बाजी र न वर्षन न बीटर स्पष्टक के अब लोग एक हो साथ कंपरत होते. 野 如文 医网 "自己的不断"。 "" 阿尔克萨多尔 细 经分额法债务 ৰাৰ্থীয়াল্য কী আহিবলৈ সভাৰ উপন্তা । যুৱসা চুকুচন্ত ৰাম্বা ইয়েই ভালিত

परवासक्ति क्षित्रको वर्ग क्षणीया । साम् प्रश्नेत्रका सम्बद्धाः स्थापना । स्थापना स्थापना । साम् प्रश्नेत्रका सम्बद्धाः स्थापना । स्थापना सम्बद्धाः स्थापना । स्थापना सम्बद्धाः स्थापना अन्तर्ग प्राप्त कि अन्तर्भ प्रति अनुवास अनि अने प्रति अनुवासिक को । जा अनुवास की राज्य की राज्य की से कि The specific is the course of the course of

बीरु क्रिकें पुरस्क लाख और ओस 64H पुरुष यह क्लोक करा 94d हैं क्रमोद्धाः हरू मध्ये तर माना गवा है। टेव्ह्याओंकि आपनी नाच हुटि प्रीका आप्यों में नरमुक्तक। क्रथंसे एक सन्तरन्तरम् आत त्यक्ष. अञ्च द्वतर <mark>तालू सेते स वस्तरम्य तेन नागणम्</mark>। स्मृतः । 🕶 होते हैं। इस कालको चौदह पुरा कलनेपन ब्रह्मका एक छिने होत' 🕏 उसके अन्तर्गे विद्यानीने 🥛 निमिनक प्रकृषका होशा unellया है। उटमें লে⊭ং পুৰ্বাৰ খাৰি আৰোক সক্ষণ চাই जाते हैं महलीक बच आप के किन्द्र 1- क मांकरिक जलनेसे वस्त्री इतनः अध्य प्रजीवन है है। ३स साक्षक विकासो करवीकर्य का चान 🕏 फिल कीनों जोक एक महामगुलके कर्नचे किंग आहे हैं। इसको यह आ अली है। इसकिये ब इसमें उन्नय करते हैं। बद्धानं दिशके वराधः ही अनुकी एक भा कांग्री है। कनके जीवराज्य किय जुटिका क्रम भारत होता है। इस तकार कुपरा प्रहादन एक वर्ष घोटना है और ५ 🐔 अपैतक अनका जीवन सहया है। उनका की काका **एक पर ऋ**टते हैं। उसमें राज्यस वर्षीकी पन्द्र " मोना है। इस नव्ह महन्त्रता एक पर्द्र स बीट स्टब्स्ट 🚼 🚁 अं अन्तर्भ गाय नामसे गंबनागत महाकरण हुमा था। बहाज् अप ४००४ दुसरा आई बस रहा है। उपने यह बालन करने हमें। कल्य हैं।

कृतिहासिक कोले – सृष्ट्रिके आदिकार्य स्था अक्रपतिकाले भवाको भगवान बाह्याचीचे जिल क्तार प्रकारन उत्तरच किया, क्रमध्ये मेरे लिये. 'बस्तारपुर्वेक वर्णन कौकिसे।

अन्तरम व अलय हुआ था. उसके बाद गर्जि नौतरेष्य अन सन्तापुर्के उल्हेशः युक्तः श्रीधाणुक्यकयः सूर्षे राजनका किनाध विस्तार का प्रदाने उनले ब्र**ाजी सोकर उन्ने इस मनव उन्होंने** मंगारक**े** ।

na vina describir de la competación de स्था प्रकार अन्यत्न प्रकार । अनुना पृत प्रकारकाल भ अन्य तारायणके जिल्ला विश्वति. एत बरस्रे प्रकर कुटा है, इसलिये यह ना न्यहरू।। है भगवाद उसमें संते हैं व कान्यका वज्ञ अन्यत्र है, इसस्थिते में नारायम बहे गर्थ हैं। न्त्रमानेके कट उत्पति पध्योको जलके भीवा

्र । हुइ जानकार कर्म किस्तानमेवमे इच्छासे बाह्यसम्बद्धाः याज्या जिल्ह्याः असम्बद्धाः सह स्टब्स्यः ्रम्य प्रकार एवं निवन १० ४१ सर्व**न्या**नी प 🛶 📉 नागदर गर्स हो जलायें प्रमञ्ज किया और बहारतम् बटाँको निकासकः च नक् क्रमा एखा अ सम्ब चन्नोकन्निको केंद्रान्य सः अगरीक्षमः। जन्म एवं स्टब्स् कर एहं से सूच्यों संपन्त राजिक अपर अहत अही बीकाको जिंत किया हुई। मुख्योका अञ्चल बहुत निमान और निस्तर है। इसस्थित पह जानमें इस नहीं बाती 🔗 😗 मध्योको बराबर करके भ । अभने उसका जानेको स्∤हि करे पूर्वकाल्यको सुद्धि वच 1-स्मापितहे। लाध क्षेत्रे लगाँ थी, उस समय यम पर्यंत पृथ्वीपर सुग्रह स्तुग्रह होकर विस्तुर गर्ध और एकरणे<del>लके</del> जलमें दुन पर्व किर बार्क द्वार वहीं 🚓 असा कल एककिए हुआ। उस जलसे भीएकर और पुषाहर्षे बहुकर जो पर्वत कहाँ १५० एवं, से पड़ी अञ्चलकारी स्थित हो गर्व

क्रीकृतिक व कारा--- अश्वन अग्रपने औड़े में *डी*. भूर्वपुक्ता भूलीभारि कर्मन क्लिक, अश्व **बुद्दे देवता**। का**र्क प्रदेशकोने कार्य कृ**ष्य पार कार्यके आविको उत्पत्तिका भूताना विस्तारके साथ लक्ष्याहर्थ

पार्कवर्षेपको स्रोते— ब्रह्मत् ऋपार्थीने सब ामस पुत्र ही सलाब हुए। बदनकर देवकः कुरू संख्यात करावकी नरपाँचे और संदार करनेकाल अप विसार की गायक दक अर्थोंकी *उसका*  करनेको उच्छाने बन्धने कराचे अवस्था प्राप्तकः किया और उस्त मुख्ये उन्हेंश्ची अवर्ध आहेर्लान

रवाधिरंग कावान अहाओ समेर हैं।

रकाम कार कथा कथान गुणसं समुर्केश कर हैं कुमानियें सृष्टि होनेपर ने सुधी मेंने ही। की क्षेत्रम मुख्यमें अध्यक्षित, जनकी काद पद्धारमः अध्यक्षित्वकाम कहानकी सृष्टि प्रात्नेक कार्य्य ऐसी क्तीय. येहच्य काम श्रेषा अविषय अववार विवर्तात 🐣 होती है।

nanana ngag andahahkkanakanan sa serenganan manggan dan 176 kisik a san dan 1944 nga श्री में में से बंध के वर्षीकारण नहां, अनुहर्न अन्य तथा जैसक बालको प्रकार. पत के अकारोंकी उत्पति हुई क्ष्म उन्होंने जन्मे जिल्ला अ<sub>कि</sub>नि कलपक आहेर्जी जिल्ला कर क्क क्लेपुणी असंस्था स्थान दिन्ता कार्यक्रम महा है ५ लाल इन्हणपुण और गांधुओं की सुष्टि की रुकीर राजिक रूपमें करियात हो गाला जिस दूसरा जाना उनके सतीरको सीटे- बड़े अनेक क्रांची उत्पाद मेदीर भारम करके जब प्रकारकिये आधिका जिल्लाम । हुए। कुर्वजनकी देखस, अहर जिल्ला और क्यून्ट—हुन किया तथ हाई असलता हुई हम अकारवार्य चार्यभवे सांहे करनेके प्रकृत इन्होंने अन्य स्थासन उकार भूकाने वारम्पाके करफकेंबे कुछ दनता वसका, बाक्स प्राणिमीकी अन्यता किया। बाह्य, विकास ge फिर भगम्बर ब्रह्माने इस शरीराजी की त्याच परवार्य अवस्थ आ, विकास, सदावा कहा, कही दिया प्राप्तिक यह अल्प्रक्रम किन्से रूपमें फरेशता भूथ, बार्च अर्थाद सञ्जूष राजा स्थापन पूर्वीकी सुनेत्र ह नवा अवनतर पुन, बन्होंने सन्त्रभुषा नयंस्त्रों 🔏 🕝 ' ' ' 🗸 🕳 🚗 स्वर्त वेही स्वय से वेही अन्य निया इस समय अवन्ति अक्टीको हो क्यों में पन कुन कुन क्रिकें बात करते हैं। मजक विकास मान इस्तरिको उनके विवर्तको अस्तरिक अस्तरिक १५ छ। अर्थकेन्द्र, सृद्ध्य कृष्टा, अर्थ-अस्तर्थ समा हुई जिल्लान्त्री एसिक बाद बहुअओंने कर क्याँग सत्य आपत्मको ने प्रनेशन्यको भागान्य प्रचार में कोड़ दिया जह सोहं। हुआ सरोर सम्भावनलाई 🕍 जात 🛶 🕈 और एक भागाना अनुकार करमें मां भर कुआ औ रहेत और राज्ये संध्यां करता है को लोक करता न है हुए स्था स्थित होता है। गरफशाय कारान सहश्रे श्यांकृतको निवाली पूर्वो सम्बागित हो। व्यक्तिकतानं युक्त कुलव करोर ४४१५ किया। उससे - इ.स.स्वयः विश्वसः क्रियः 🛊 — उसी उनेक क्रवीर्थः सनुप्रविक्ती चलानि हाई। सनुव्यक्तिको स्वक्तिक सादः ६ अ के का के। किया स्वर्ण स्वृत्तिक साव अर्थर त्रभ शरीरको भी कन्द्रोने स्वाम किया अब दार्हीर क्षणका तथ अक्रान्ति कि एक्स उन्हें के उन्हें प्योत्पनाकालके कंपनी परिषय इश्ह, जो तुसके अल्पी के हैं कर विषय है। क्रिकेटिंड कहा मन्त्र और दिशके प्रारम्भी हुन्य करता है। हो। भी प्रारम है। क्षिप्र क्रिया है। क्षणान क 49:14 के पार किया सारका और क्यांक्याताल सोवंका अन्य द्वांकेटर उन्होंने देवना आदि किया िबिन भूजोंकी बृष्टि की है। उन समके नाम एन ब (संभीते अपने प्रथम मुख्यते । समी सन्य । उत्तर कर्जकरका क्राय को वे वश्राम को बक्का करने कार्यद केन्द्र रक्षण्य शाम तथा अभिनद्धा है जिस अनुभ किना समापने अर्थ के कार्य 🖠 िन्द 🗸 ६ महत्वस् स्तान् ३६ शृहस्तानको **सृष्टि पृष्टिगोक्ट होते 💲 गाँउके अनामें** छने हुए।

The second district of the second sec

## प्रजानी शुंक विकास स्थान, शक्तिकाक वास्त्र और बार्गाट्स धार्मक पालनका अर्थनम

काम राज १ व ४५० ही ने कार्य किया और कविया पर कावार प्रश्नी १ ता है है का जिलाइक का अर्थ थं थं थं थं । वे का जीती तको जीवा करने केनी वे जिले प्रदेशको कार्यका विकास केले किया अवस्था । ५ १५८ मेरी हम **या रेम्स दिये । स**  में देवाँको कर केंद्र को उनके कर कर केंद्रण एक 36% के 14ई मध्य कर दे रेक्ट बद्द र चक्र प्रमुख्य कर क्षेत्र भी बाद्य प्राच्या प्रकार कर्म कर क्रमीयु रूपा है भी विक्रियों

त्र के अभिन्ति । से प्रत्यक्षणा क्ष्मिक क्ष्म काल करूप र राज्यां का सामग्री मेंबर किया गानकों का बेटा परावे कुरण र । तर ६८ तर वेगलक हता है कु सुक्रमण केल में वस्त की है

केट प्राप्त द्वार प्रमुख्या प्रशासन्त का अस्ति अस्ति । अस्ति अस्ति विकास स्व

क्रमुक्तिक करा प्रकार गर्मी असंस्थान कार दुनि अन्य अस्य के नांनी नार्म विकास 🕪 🚁 है। उससे उत्तरंत्वर बर्ड् इमान अर्थे कर्तु और क्षेत्रेजें क्रा का जा का जा है। यह पर पान पूर्ण परिकास है जिल्ह संबंधिक क्षेत्र कर क्ष्मी कर की वाल का का का मान साथ में साथ की कार्य at a file of a file to a special term to the THE RESERVE AND A SERVER ASSESSMENT OF THE RESERVE ASSESSMENT ASSE galo 450 চুক নাইট্ৰ বাৰ উন্নত ডিকাৰ কাৰ্যৰ ভিতৰ ২০ ২ ১ ট বিচাৰিক र प्रोक्त कहाला प्रकार रचार का 16 के को की और को प्रकार परनार रचार 16 🗫 🐞 च = 📭 १५५५ रुप्यू पूर्वकारमा के उन्हांक पूर्व और उत्तरमें बनाप्रवाहका कार्य व क्षेत्रक है के ले भारत का नव नाम पहला प्रकार ्रको कर्जन विकास किंद्र के का का अपने का स्टेड का दूर की उन्हें की का का अपने का स्टेड की उन्हें की का स्टेड क BORTH THE WILLIAM STAN ARREST AND A NAME OF STANSON भावती साध्यक्तिकार राज्य कर्मा अवस्थिति वी नव्ह ्दर्भ । क्राफ्री में पार्ट प्रोमने पार्ट के लाल ताल के लाल ली पर কুট হচ কৰা । তিনি কি পুতিমুখ মহাজন কালি নহদকৰ । <sup>১</sup> चनकारका ६०० को प्रतीकी राज्यको स्∠ना के की ्र सम्बद्धाः क्षणाः र

हों. अम से समृद्धिये पुरु कियान रहते हों और व्यवस्थित लाग सभीत होनेश स्थान छोपे-बोर्ट क्षे भिन्ने और अवनेक्योध्य पूर्णि । यान वर्षाओं और , एक्स और असरक अस विकास सीव्य उपस्था नाकों नेश्व हो, तसन्य वाच गाँउ है। जहाँ कियों नाम केंद्रा हुया द्वशी और ल्लामॉर्के उन्होंके कार्यक विनये प्रमुख्य कारण राज्य कार्यको आकार <sup>के</sup> अनुसार कुला क्षेत्र काल कार्यन लगे. हेरफासूब पुराने की अञ्चलने कार्यों बाहते हैं। आही लिकिशंता कर कर कार्या के कर रहा का है है है। हुकींका निकार हो कड़ीके देशकाने काल बाम भूकों सक तकका औरक विदेश होत हजा। फोन न कोटेपर भी दुस्तका भूमिका आध्यक्षक , किंग आक्रकाद सब सांखोंके सबसे तम और क्याति और जीवके हैं. यह भीव वर्कक अन्यवे स्वीतनत प्रकारम दश्या दशको वे १५५०-दशको प्रीत क्तार अन्त है। वहाँ बाक्ट ने हो लोग क्लिक इंक्टो एक्टम लगे और अन्यको शक्तिके अनुसार करते हैं। जो राज्यांच विक हों। कार्य अवस्था अगर | उन्हें, ओह, पर्नम, मृद्ध और आदियों के अस्थित। **मतक और अदिक्षीय कारका** अन्य हर, भिन्न वस्त्रम क्ले उनके इस दोषसे सकते. देखते -कारकार भी जीवन निकास ही, कार्यका अगुरु देखने सब अध्यक्ष तर ही गर्स पश्चीन एक मान स्तान हरे. कही इक्कानुस्तर और एडनेके के न हो एक ओपधियाँको आहना ग्रांस क्या दिस्या

बाद इसरों रूथ। इसेटी घटी बीची भाजी होते। हैं. इस्के डेकर, क्यांनि अवंधि क्रवारको कालची भाग, औ, ऐहैं, खोंडे मान्य, कियु हैं । 🕶 । वकार्ये । दिक्तकंदर क्लम्बातम वर्ग करमञ्जूषको कारत में जी जो की उस समय क्याबनक क्योंने कुर्वक कलायेके का क्या अस्ती, इस प्रकार पह निर्माणके हम अरेक-अभा आहे इन्होंको हा काके अब लोग औषिकाला उत्तव में को हुई। क्यों के उस सकत समस्य कहनमूथ बनुपाहत सहारो पुके के। एक ६० ५० और अपने स्पन्ताल एवं शोकाल अवतः 🔞 🖛 🖘 👚 अमस्थार्थे अनुसे अधीरको निर्देष ३८ उत्तर नको का भारतम् ब्रह्मकीन प्रकारी हिन्हे साम শ্ৰাক্ত কৰা কৰা হৈছিল আৰু কৰিছে লাভ <sup>2</sup> কী প্রতিমী কর্মান ক্রমত স্থানি কাল্য এরাই ভালত ক্রমত ক্রমত কর্মা এনেই ভৌল্ব ক্রমতেই ১০০ भ्रोत विद्धार और मुख्ये कर गर्म कर । क्या

AND PROPERTY OF PERSONS ASSESSMENT OF PROPERTY OF PROP भूक्षण हर अस स्थासकः नाम भाग है। असावाद पर होकिस प्राप्त भूक्षण स्थापना होतार इस क्लार न व आदिका देखाँग कर्णक किर इस्त अब प्रत्यम को और अन्यों का स्टीकी प्रकारी असमें बहुनको वित्रों भार जानाने के कर इस जनकारी भागे शाहानकों से भी प्रकारक साल सकारात ३८४वर्ग मन्दर्भ वर्ग में कि कहीं श्रीत-उच्च अस्ति। तीक्त श्रीक प्राप्तक कार्यका कार्यक कार्य केंद्र इन्होंसे स्था को सके जैसे पहले उनके नाचा और बच प्रजानने कार्यर बनाइन उनका, हुए का भारती मुठ क्रोति भी ऑपर कड़ी वर्गर चीक्ष्ये पूछन अवस्थित स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने मन्त्रकारै आब सीची की उन क्रमक स्वरण काके. यह लिये में, य दी मीचकवर्षे क्रमेंद्र हुए और बर्गहोंके एक जनाये। जैसे कुश्रुली राष्ट्रास्य एकक अनमे ब्राप्ति तथा अवस्थान नाम पुरुष की अन पैसा इ.प. की करूक पक्ष कार्यक अल्ल लिये जाते हैं। 9 401 4 4 37 4 16 ा । एक एक अन्य अन्य केवर 44 41 7 agent property trape 4 10 2 नेका और पीड़ विकास करता है। ज सम्बद्ध के उपलब्ध के अपन के लेगे. the property and a series and and मनेधार, कुश्लिक, मश्री भार बेम्बल ात कोर्प्यर भी ने आंश्रीकर्ण किः । क्या सारक करू अलेको । अनेको अ. कारका अ ाटि सभी इस उकार व्यक्तिकारण अवस्था हो।

रम रच्छारत वरची पुरस्कास वर्षकः मानिर्देश के अवस्थित नहीं उप कर्मी समानुष्य आहेता व्यवस्थान कर चर्चन की समानिर्देश alatiful an burt भी होते हैं कामें कार जीनमें उसे हैं। वृत्रमानांका विशेषात भारत Heli क्षेत्र देशको नकारवीचा जोचा विकास प्रांत्रविक्तारेड प्रदावन स्वीत प्रदेश स्वापनाच्या । है। रोकर्ष संपार स्वाचित्र रहा राज्यभिक्षके जसे। ५७ ईस्ट स्था है। इस प्रकार एक नेस्स प्राधित 🗣 भी है है है अपने करण करका-प्रतानकृतक और स्वयंत्र कर्मका प्रतान क्रान्तिक लोगोंके

interference to the about the district of दिशासक क्षेत्रको राज्य पा पण रोप है। कर्युक्त में बे क्षान्य क्षेत्रको जी क्षेत्र है। निरामका कार्य है। एवं सङ्घाने इता न्यारांस है। इन्हें कुन्निक क्षेत्र नामको करका को का है।

#### स्वाराभ्य रक्षी वंश कवला तथा अल्ड्यी पुत्र हु सहके स्थान कार्दिका वर्णन

महत्त्व के कार्यक गर्द कार्य का जनक कार्यक अपन अपने हैं। अने इसके के हैं कि स्वाहत गुरू अवस्थान कारण प्रतिकारिक की अंगर्ग हुन्। देशनां काल कहा हुन्या अन्य प्रकारक प्रशासनक स्थाप कारण क्षेत्रके को स्व अपने कोण कर्युवालक द्वार अनुष्य । कर का स्वकार प्रमुख सक्का कर्यु अपनी मुद्री प्रकार प्रमुख्य के अन्य का अपने में कि अन्य मुद्री अन्य में कि अनुस्कार के में के अपने में के अपने में न करण । तमा नेवान वार्त्य है । प्रतुष करण । जो भी वीचे तन विद्या व विकास की अन्त कर्यों gent to be a great since the first and the first नाहिक भूनमन हुन्छ कर् शहर भीति । १६ अपी १६ जीवर प्राप्तिये हैं तो प्राप्ताद्वास एकोंने क्रमहा का क्षति प्राप्ती । #स्ता मा । तमे वे १ इसके बाद करवारी करते। और दूसरेक प्रमाण का स्वरंभित नर्ने अर्थ कर ফুলিক ব্যক্তি ব্যক্তি কৰে। ১৮১ কৰা এটা কৰা সভাৰ আহি আহি আহিছে আহিছে सर्वे भी पार्व कि वा और अपने के बे बे पर हैं । #4≥ में ###4 में जिल्हा सहस्र पहले पहले किया ... वे बारू वर्षेट्र कर वर्षे स्वयक्त प्रश्निक प्रश्नी हुए है सम्बन्ध-सन्दर्भ है हुन्। (स्वत्यांत्र) य कुरुक्। क्षान्तीको जीवार कीर अन्यक्षित्र र

परमञ्जल प्रजानकोले अलेक प्रजानक नवी- मन्त्रताले व वद न कर्ना व कुन्त बारव किने रेशन व्यवस्था हर जाना

मानकार को काल के ल्लाम के लाग के कार में अपने काल कर के लाग क हेंचे to चन रन व पन नवार प्रयोध करना इसका पन एकोने वार्यो ही समय हानस्वाहनी मा है। इस्ते उक्तर समाम व्यवस्था पूर्वकर स्टेंग, उत्तर प्रचार, प्ली ४ स्थले, प्रश्नास समस्य तकर विकास हुए। इ.सी.मीची अंदर्श के पीर् a Maga मामरावे गर्नमे हो बावाओंक भी हरकारण किया हरकारित क्षेत्र और संस्कृतिक पुराने बनार करना हुई विश्ली कर या ब भी देवने करता. हाका का यह बी करताह लोका वा १५०५ विकास विकास विकास विकास पह पंड अवाध्यक्तमा अवद्यक्त

्यान्त्र अर्थानक स्थापन क्षेत्रसम्बद्धाः अस्ति । एका

<sup>े</sup>क्ट कुरूम प्राप्त समुग्रीहरू एक मार्गिक एक्टमी के ब्रोस्ट के ब्राह्म 🚧 असार स्टेरी दुराने निवर्ग नवा: 🛭

do not me do person to the second of the se ≰मारमी पक्षांतर । चाने का white make their princip, against a ring army plant of के और नोबार्क ग्लाम गिला ने भी होता कार्यक रहता चार्ची किलावा इदिवासीका । हिन्सी में से चार्ची (वे.सी.) क्रिकार किरावार क्यून अवस्थात्त्रक प्रकारण है का बाहरी मुर्टिक में हैं है है है किंग केला ए क्षेत्री संक्षेत्र पत्र है।

he god of done of the presence of the decision region in some der space के परकेरि करवानों के तह रूप हुई। कर नक रूप और क्येप समझ रूप होंगे। यह नक हर प्रदेश का राज्य में उत्तर where the part and the first way. अव्यक्ति । वे अपे पूजार विष्यु व्यवस्था पर्या है ।

The former of the speciment will be a second to the second of the second of the पूर्वता पूर्वता । अने विभावित के कारण के कोई । स्वान प्रकृत कर्या से पूर्व के स्वान कार्य

the same of the sa के के बें के उन्हें के किए समझे हैं। इस एक एक एक हैं। इस उन्हें के उन्हें के उन्हें and an emal of the filtrage on the first of िंदि का सम्बद्ध के हैं। इस समावी का सरकार के प्रशिक्त निर्मे प्रश्नेत के प्रश्नेत कार । वहाँ कार्यक मार्थ काल काल प्रश्ना होता प्रश्ना का विकास काल का की वाल काल कर काल है कार्य कार्य कार्य क केंद्र के अपने को देशाओं में उसने हैं। इस अस्तर मेंद्राण विकास कर उनने हैं। गार्थ क्षेत्र है जा है के लिए स्वर्ण पत्र अपेर की विशेषक केर का राज्य का अध्यक्त करता का **व**र्ष 4 हुत अवस्थि हरणा महिल्लाको । जिल्लाको कर अध्यक्त प्रदेश करणा पर्य क्रमुक में अर्थने केला कर्युं क्रिके कर्युं है। अर्थ के क्रमुक्त क्रमुक्त र क्रमू Report that about a find about the first strategy is a restrict to the strategy and the state of the state of

द्वा<del>र्थक क्या व्</del>रदेश विकास केल्फ विकास क्षेत्रक की अन्योष काला अन्य काला कर विकास कर अस्तर को स the transmit

करेला राज्य अन्ये संस्थित कर करणा ११ । अञ्चलकी स्टब्स् अर्थन मान्योंका स्थापना andra base को करका है। कारणां का स्थास <sub>ह</sub>ै दिसार त्या है। अपनी त्यार पान रहा कर है। he fight for the set of streets and not relevel manual date ( ) and part None of a 47 we write 4 \$15 कारक अर्थित प्रकार के काल की काल की करता है। इस प्रकार के काल का पार कारक काल की काल की काल बक्तार्थ हैं। इसमें बक्ता के बात कर कि कि कैस राज कर बाज के के Approximation in the same of the term of the same to be desired to be de मानक किया और केंद्र को किया के संस्थित है कि किया किया किया है जो किया किया है कि है अपने किया है कि THE RESERVE LAND GRAPH WAY मान् पूर्ण की इसमा प्रकार के ना प्रकार की ती है है के पार्टी के लिए का के दिवार के साथ कर कर है। , कर को मी पुर रह में न कर्न प्रकार हैं। जन्म अस्त राज में 315 सामका के राज के री क्षत्रक के कीन्त्र पूर्व किया कर का प्रशासक प्राप्त कर गाउँ कर के किया है के — d 2 mp and n \_m m m hm home sign be and 10 m ger - 10 हाई रिवास कर है नहीं का ही कि कि बार में अर्थ में का ना

The same that a second part and the second partial is a at the state of the state of the first of the

TO THE AMERICAN PROPERTY AND INCOME.

है । संबंधि प्रदेश के जिल्ला नहीं के में अर्थ में पूर्व प्रेट हैं। ब्राह्म ही को भूष्य के कोड़ी राज्य पर हरू तारे क्यों में किए पहल (事業) 下 等 4 (公司を登場) 市 (公司を入れた) and the first the state of the state of the particular and the first than the state of the state and where the state of the state of the with 1 to the most time to 1 to 1 to 1 to 10 to water that find a real of the part of the same of office other a belief the

The state of the s the state of the state that the part of the part The section is a transfer of the first of the part of the THE REPORT OF A STATE OF THE PARTY OF THE PA

ा कर म कर वा एक कर के जनाव हैं. मुनी को लोग व्यक्तिवेशकेय अन्यामें के के का का का का का तेमारे नामके द्वारा समुद्रक हुन्हें कांग अपंग भ व कार्या है , जार १० महरते हैं और पश्चीवर्ध मिर्णेयने कार्य कारकर 💌 🔻 💌 १ व वस्त्र व 🛥 ५ र करू । भन असे स्थापने 🖟 जो सुद्धालपुर्वक संभा हुआ अस क नाम कर दिल्ल प्राप्त है के कर तम हिंद नुष्य कर करने आपन गोलाई प्रीपृत कार क्रमान क्रमा प्रमान के क्रियादक नाम कार्य के का क्रमान के के आहे. के had not in the south from the special and the second terms from the second मा रक्षा मान्य मान्य भागा । यो गाँ मार्ग मार्ग सम्बद्ध मानू प्रतिकृत printed and real off is not the property of a region total state of the र कर तथा के प्रतिकार अवस्था के कार का अपने का अपने अवस्था करें है है the first and the other way of the second between the second states कर्म क्षेत्रक कर <sub>मान</sub> का का कारणों है <sub>किस्</sub> के मान क्षेत्र की बीजनों का अब के निर्मा the same depth about the later the party when the party is the first the same than the same of the same to the same than the sam where the street with the the training and the street of the training and the training ों के अपने क्षेत्र के कि अने अने के किया है जिसके पात्र के प्राप्त कर के किया के अने के अने कि अने कि अने कि क 作性 1 a a : 4 pm の (作 3 - a a pm の ) 作性 ・ 特 4 - a a - ph a ph を作り サルバ रिया को अ. अ. अ. प्रमुख्य करण कर्यों अन्य प्रस्ता होता है है है । अ. अ. अ. व्यवस्था है । इस्

A result with white your कारत की निर्माण के विकास की स्थापन के प्रतिकार में उन करने के र \$ ... A P. WINNESS ST. C. BIT I will be not a some that is not a some of the first transfer.

भी प्रस्ता हात्र, अस्मान के बाध्यस्य और असरी ४ रुमाला है जब कराने, गास्त्र ५३ में तथा 🐠 दान करण करने हैं जिसकी अधिका जाती को हिने क्लारक्तको भी तुन त्याम देना बुध्यत भी नदा एक अध्यक्त और ध्रुक्ते सिने स्वात महाम् और अन्तर्ग स्थित असम एवं निम्हतः सरमासम्पर्की चुनिसे वीपीस्था चलाता हो, उस भावनके चास भी दूम र असूना को बाद अरूआनन और मान इन बीच कुलोंक पुग्रोंसे मुख हो स्की करा. मारान, स्वाचन एवं कृषिक्षं जीविका कराता है। हेरी माप्तक्रिय मेरक्को की स्थान देशा न सान् all and the old the district above about the Of grant street on the street begin कारताहों देशे सहस्का की त्याल कर देशा

बर्को पुरुष्य पुरुष मृति-स्तृतिके बाहुकुरा इप्राप्त में में किया प्राप्त हैं। इसकी पर्य उपीकी अक्रानिके हो, एक एक देवक और विस्तक। कुम्बन करता हो तथा करने की बांगकने कुमार्थ मंत्राच करती हो। वहाँ कार्यकालिक भग केले ही काश्या है जन्म औ अतिकि संस्थाने क्या वार्यको बीचा जाता और स्वान न्धन कर फुलॉसे भूगित होता है, उस करको और तुम और अल्लाक देंग्य भी बातें सकते फेरम करमें किही। **इ**ई सम्बद्धि हु<sup>त</sup> न देखते ही अर्थाद यहीं लोग मर्चेट्चने काले हो होचा वह जहें हैं, जा क्रांची व आर्थित और जल प्रस्तुत स्वातन ही।

सुर्वेष्टिम होनेकक बीच अल्लास एवं कृषेक पूर्व प्रकार पहुँचना हो.भइ वर सक्ष्मीका क्लिक-स्थाप है। अपने साँह, अन्दर, महेना, रूपन, नयु, पुत, सक्तरूल तथा हरिके पात्र को ≄का <del>कर्</del> तमहारे जिल्ले सम्बन्ध भरते हैं

हु २४ । अहाँ एके या करने अलॉक जनाय और सारकोंकी उपलब्ध अध्यान होता है। उस करन पुन इच्छानुकार विकास करें विश्व करों अनुभारते हर्ज़ी हो और एक दिन तक एक कर कुटो पड़ा रहा हो. उसमें मुकार। क्या अन्य सक्तानेक्ष भी निकास क्ष्य क्ष्म अन्तर्भ आर्थ- क्षम्यक्ष्ये स्था अधिगद्ध ए**र्थ** क्षकोत्त्वा समुर्खेको अन्य और करा दिये विक हो। भंजन करते हैं क्या करून दन लोगोक्ट हम व्यक्तमण करने दर्ज पुरक्षओं पहलेने ही पड़े कड़े उत्पाद पनानेमें अभिक्ष हो स्तुति हैं और पहलेकी क्षे भौति अब अवने करना उत्सव करते औं. हेरी नतें ने अपना भी अनुमनी प्रचाले, भीने कमहें के जलकी बुँदोंसे तथा गडाके तासभागके जलसे स्तर सरते हाँ उन कुल**ालनी कुल्पेकि पा**स अक्नव अओ को कुछ देखकार प्रतिहा, कुलभने, बन, होन, महाल देवच्छा, ३५५ सीच हमा लोकः इच्हेंग्ल धर्मीका पत्नी भीति पालन करता हो. उसकि संसर्गों तुन्हें की जमा कारिये

क्यकेच्द्रेक्क अलगे हैं - दू-तहसे ऐस्ते कव भक्तकर ब्रह्माओं कहाँ अन्तर्भाग हो अपे फिल क्यार्ट भी बहुमजीकी आजका उन्हों क्रकर पालन किया।

## बु रक्तको सन्त्रकादाम् इत्तिन्तके नियु और उनकी प्रान्तिके उच्चक

महर्कनकेन्द्रमें नकतं हैं —ए सहकी जाते जिलाहि कुढं च्या करिएको कश्या मी व्यक्तिको प्रतिने रक्षक्ता होनेक प्राच्यातलको हाने किया च विधिष्टिकी सहेल्य करतन हुई को कवार अंशर्य । क्या है। इसमें आक्रापूर्ण में और अपने करण है। में इन के पन अस्पन क्यंकर ने व्यवक्री ।

ाल्बोलि, परिवर्त, उपसुन्तुन्, अनुनि, गण्डप्रान्तर्गत्, वर्भक्त सका संस्कृत-रूपै अवस् पुरु पै नियंतिका, विरोत्तिको, स्थानकारिका भूतवानी क्युप्राप्ति को, इन्सीचे इस कल्याका काम कुश्रा था दु:सक्द और स्कृतिहरा औरसर। इस विदेशियाँ,— वै आस्थ क्रमाई में से सन्दर्भ प्राप्तकों का विवास हुई अल्ब में उनके कर्ज एक हाने हेरिकाने रोकाको प्रतिनको उपन्य बारुपारीया । ५६ने कारा The property of the party of th

The state of the s

समान है। इसके का करते करता करते का है। उसके स्था करते की की प्रकार प्रकार की उसके कुत प्राप्तक देश कुत्राम ने कार्युं का असम्बद्ध राज्यम् साथ गर्देश केंद्र साले हैं का भारतीय । अन्य देश के देशक के में देश में के मानित मानित मानित मानित है जो जाता भी सहस्त भी के अने हैं के दें कर दे स्वयं क्षेत्र के पूर्व की स्वयं की है। इ.स. ह महार क्या अपन्य जीवन नेपाल का प्रमाण प्रमाणिक मोत्रा पूर्व में करता क्षेत्र में कुर्मा है। इस कुरू कुरू के कार्य के इस है है जानी जीवर्त के व कर्ष है है है of the contraction of the property of the first by price of the price. which we it represents to the terms that the terms of the first state of the THE SEA TO, 18 ME IS THE RE "पोर्ट देशमार्थित क्षेत्र केल क्षेत्र नेत्र सामाना का तक वाकारण का ए पूर्व ते ते पहुंच व वह है। वह सौ विकास सम्बद्ध है। और व्यक्ति पुर रामान्त्र भीवन करावारी अब अन्ते देशको क्रांसन अवस्था हो हुई साम म्मून कुण्या अन्य व्याप्त व्याप्त स्थान कुण्यो है। बार्मा है। अधिकर्त के देवन की कर्मा कुण्या है में तरे कुरूप है जा है। उने ही किए मां के युक्त नक स्थापना है। एक विकर्णका ক্ষেত্ৰ কৰু ইয়াৰ পৰ ইয়াৰ প্ৰিক্ত লৈ ক্ষেত্ৰী আ বাংকাৰ ই মান কৰেই কৰাক spirit in the second section will be

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE OWN हों। सामान्य और मेरे विभाव काल का ने प्रेम्प्याद्य लोगा की पूर्व बावना समित है है

बोर रुपाल पुरू विदेशी रुपालिये हैं। जन्मकिया स्थापन है जोड़ा एवं स्थापन नार्थ की अन्याद करण देव प्राप्त के देखें। या दे जबके प्राप्त क्षेत्र के प्राप्त है। या दे was more to a security in the second flower of the second in the second रिकारम् प्रदेशक को हो। वे पूर्ण है जाएक का करती है। विवेद असके चेंद्रान तथा निर्देश समा grown way that make the text of the first desired to the first desired to the कार के कार कार कार है। को कार के कार के कार के कार है। को समान कार कार की की कार कार कार कार कार की कार कार का कर्मा के क्षेत्र के का देन कुछ है। यह वह अध्या कुछ है किया है किया क्षा के प्रदेश के अपने का अपने का एक तो है कि स्थाप प्रारंजिक किये गई पर कारती है जाता है। है के इस सहारते, वीर्तिकाल किसीवा होते कह विश्वतिक वा के

# एक प्रकारिक कंपन नवा आकार्य सर्वका करीत

WE IN NOTICE OF THE PARTY OF REAL PROPERTY AND ASSESSED ASSESSED. of the amore of more wind for the species were got to

mehrered web & er' ent met je mit bib & it et eine einem many of the same to detail a manage and desired and the same and the s कारत किया का रूप अवस्थि प्रत्यक्षण हुआ की प्राप्त अमेरिकी हुओं ता किर्दे का the set with the control of the same and the same of the same and the same of किन्दि प्राप्त के प्रश्निक है।

🗚 👊 स्वर्तेन्त्रपान्त्राच्या पर्वत्र प्राप्त प्रतिकार है । अन्तर्भाव प्रतिकार विकास भीन करेंगा अर्थ प्रत्ये कर्षण किया का का करेंगी। इस का किया किया करेंगी। उस की अर्थ की अर्थ की क्षा प्राप्त प्राप्त पार है हैं जिस्सीकर्ता हुई। बाबना बार्च प्राप्ति है a करण है के कृतिया है की किए सार्थि अधिकों । ा करने के इस्ते जीतदे का अन्य प्रकार का नामा क्षेत्र के नाम करने साथ करने साथ करने महत्त्वकुति है । ३ इ.स. १८३ कुनुर्यों असराजुर है उस सम्दर्शका स्थित कारी क्राफ्रीत साह काला सार्वाहरू अरुपात । "अन्य मीर संपूत्र हैं है और पूजार ander स्वरूपेतिको जन्म विकास क्षेत्रिको ५३ है इस अने केसार अस्त १५ कि है। कार्य कराइक प्रदेश के प्राथमिक हो है है । जिसके प्राप्त के कार्य के प्रदेश है है जिसे क कार पर प्रकार प्रमाण कारण पूर्व और कार्य का भीवा गाँउ ने प्रकार है। प्रवेश की प्रकार ब कर्य कार्य हा

क्षतानिक प्राप्त कर कर का का कार्य कर के कि कि की की की की कि कि कर की उनकी उनकी का र कर कर महरू में की मान की समाने असा का का का भी स्थान स्थान है सकी है हैं है के पर पर करते हैं। जान नामर और पर के नामर है कि की जी उनसे पूर्ण मून इस लंक रूपमा क्राक्याता है इस गामक में विकास का ाडी है। जा कहा कि प्रकार को नाव में कुलाई का नाव किन्न ना करायों का कार्यां है र य रूप स्थापन कार्य प्रदानीय हुए जनगर पार्ट सामान नामा भी में gas प्रमाण के अर्थन कर के देश के किया किया कर का का का का किया का पूर्व है। क्राप्तिक जिल्ला क्रम्पार्थ एके हैं। एवं उत्तर भी का दर्जी के ए के अपने की कुछ जान कार ने के इस कि दिवस तथा है। कि की कि कि कि कि कि कि कि का के कर की project of the

क्रमिक्ट कर कर्मा अपने में सार्व क्षांत्रिको प्रश्ने स्वर्णायो जिले रूको कक्षा का स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन

maketioned and the first training राहे । १४०० व. १४० व. १४४० व. १४४ व. व.स्था राज्यात पार्यकृतिक मुख्य परिच्या सामार्थी र १९५५ पुर्व के संस्थान एक अग्रह book हो है है पर पर सामने का पूर्ण है साह विकास सुरोप एक परिष्ठ प्रकृतिको साथि । स्टब्स क्रमा न्येन्स्याक्ष (Alba) विकास प्राप्त क्रमान क्रमान के देश के किये हैं है और

In such product and read that the foreign of a such the member of the first र क्षेत्र । 🔑 🕬 💌 अन्य वर्ग के प्रकार र व प्रकार व पूर्ण वर्ग है जिल्ला हुए से पीर्टी क्षाच्या १ एक श्री कर भी क्षाच्या एक गाँउ वह उपके ते १ जा को जा १ कर १५ -मुक्तार मुक्तारण इ.स. १८ वर्ष एक वो साथ है। अस्ति के प्राप्त अनु क नवे कर क्या पर अध्या केंद्र अस्तर कर अन्तर पुरस्कार अस्त और कुछन अस्त विभाव विकास हो<sub>ं कि</sub> ब

**बुजानोंका स्वरूप क्षा अक्टूब इव वक्कारकरूप** मुरुपोने सुन्ता भीपार्वे जन अर्थी 🔸 🧸 🥌 🗗 है।स्कारने केंग हाड़ी प्रजेकी करते डोलॉक प्रकार क पर्नपुर्वेद अर्थिकेक कर दिया अब द्वेपीका बर्चन हुनी

विभावने कमुद्रोपने आमीकती तका काला प्रसद्धी अञ्चलक के जोगधिको जीवा । जारवा पहीरको · 电电子 电电子 成本 स्रीडद्विपके नाव सारह हुए। राज्य *जोतिशा*न्**के** कुलद्वीपर्वे भी उनके भूशके गामपर राज जान्या कर्न, उसके रूप इस क्लाए हैं। उद्गित जिलाबा म्रद्यः लम्बनः पूर्विकानः प्रधाननः तथा कार्यस्यः कार-स्कृतिकोः अधानी क्युक्तपुर्वः सौ साम कृषः इय- क्वंब, हरिब, जीवब, खोंहेत वैद्यव, मलस भौत कलुकान्। इसके स्वयंक्य भी पूर्व 🛶 🜬 : 🏥 🏎 🖚 🗢 🕒 मेशाजिथिके और साथ ही पूच हुए और उनके। नम्पते प्रश्नादोपके भी सात खण्ड बन १३। ख्राप्टीके २०० इस प्रकार है। सम्बाधना निर्देश, सर्वोप्तय असम्बद्ध विकास केपना करा। **ब्**च काल्योको लेका सामग्रीकाक क्रिक **हिनीमें बर्जातक भन्ने विभावपूर्वक स्थित है। वहाँ** क्षांच्या सदा स्थापाधिक स्थापं सामग्र होता है। **अ**भी कियो जोनको हिंसा नहीं की कार्त । तम और क्या पुलाते ?

पीनों होत्रे और उनके नकीने तब धर्म सहार्थ रूपी एवंच प्रवस्तित हैं।

बाह्यम् एरम् विधानते अध्यक्तिको जन्महाँकरः रिक्कालक के प्रदान के ब्रह्मारीके क्या प्रतिकारणों ने पान्य क्या पान्य पान्य पान्य ৰূপি আ, তল্পী চোৱা জিলাচৰ আ আমিজ क्रम हरि, कीनेका इत्यान, रॉक्नेंका रूप अपन्यापुर्वे और क्षात्रहीयमें ज्योतिकायको एका जुकका दिलायक, आक्रमेक कर, आक्रमेक ध्याक समाया पुरित्ताल क्रीसहीकके. भाग राज्यहरूके और क्रान्य केश्वमाल था इस मुलेके, अपना ही। क्षण करन मुख्यस्थापके स्वापी नवाने जर्म जयबुद्धीनके में साम्ब हुए हिम्मार्थको हो हुका 🐃 न भग 🕶 दो भग हरू पहालोग और रीय जो किप्पुरूप आदि स्थ 🖁 तर्रों सहाको allowed firsts that we not recover at न सामा अन्यके साम पत्र में उनके नाम ने 🐠 सम ज़लताओं को अनेप अन्य 🕩 🕶 है। करार सुमान सुसुभार, भनीशक, कुलोकर कियी क्लारके जिल्ली अस्था, अञ्जल कुल् में भारती और बहादुरण उन्होंने अन्तरी अन्तरी जानते. जानी अन्य क्या करा सम्बुद्धा कोई भव नहीं है और कारकारी प्रोक्ते काल कालक किन्ते वार्तिकार के पान वार्ती वार्ग अध्यक्ष अध्यक जनाव कालक, अध्यक कुराम, क्यून, राज्य, प्राप्यम अध्यक्तरक, मुक्ति अवस्थित हो बोई भेट है उन आर क्योंने न बार और दुर्जुनि—ने करा हो पुत्र ने। उनके समारी क्रुगोको कायस्था है न क अक्षाओंकी करते किरमा निजेन अनुके नमेंद्रे किंद्र नहीं होना करते । अन्तर्भक्तुस्थान वर्तभक्तं पुत्र ऋतथ और ऋतथके। भक्त हुए, जे अध्य भी भारपीमें समसे धाँद में। क्षण अपने एवको राज्य हे बहाउरकृष्ण अन्यासः करना करके जयस्य करने लगे. में करोंने परावर्क साक्ष्मण ही एको में। ताओं ने लिय नायक क्यांकी, जो सबसे वर्ष्टिए हैं। अपने पत्र चरतको हिन्तु का रमिल्हें महात्म चार्क समझ इसका तम नारतवर्ष हो 🕬।

> भरकने पुत्र सुन्ति हुए औ बड़े भर्माना में भरतने हनको राज्य देखर बनका आध्य जिला साम जिलाबतके भूओं तथा उसके भी पुत्र- वैजाने कारकपूर्व मकारात्वें साए हीसेंकाते. पृत्रकीका रूपकोन किया हिपका। कर जैने तुम्हें कालस्था सकतारको होते वह हाने का

# चलुद्धीर और कालंद वर्गलंबर करोन

कि का अपने हैं। इस रेक्ट्र क्षेत्र की स कर्म कर्म देश के लेक अस्तुत्व

क के अब कर के हैं है अपने पह लाई हो उपनीपत में है हमर होगाई कारोग को उस है हो। जाना अनुरोधी और राजि हैना से ने के ने ने ने नोपन रिका रखाएँ एक देश में हैं। कि में ज़ को एक प्रश्ने कर करेगा प्रश्निकों कर केया For more forces to your forgoest and the same of the same for the same of the same of the same of the same for the first same for the same of the same कियाँ कार के किया कर के की क्या करते हैं। and the second and the proof of the second and the second of the second the graduate of the part of the said of the property of the said of the कार्य देशको स्थान कर के जा है और अध्यक्ति कर है का वाला र क्या भी काल काल रहते. ये बार है, जिल्ला है, उनके रीचे है के के कि में नहीं हुए कहा में करने हुए हा नहते होता है है है है हुए उसे P. Land Brown. British Print der Bill. "Wie bei bei fich feine fil großt der gen gene मीते की की किस कार के हैं। उसके हैं जान सम्बाधक के साथ है सामाने का All the course of the experience of कर पर पान सम्बद्धान के कि का है। विकास पानक पानक पानक करते करते का कि कि र्विकारी तेव क्षेत्रक प्रभाव का अपनी अवस्थानक प्रभाव का बाह्य करती पर provident proportion of the the forest opening in the first to the state of the selection of a इस कर्मक म्यून मार्थिक है के लाग है देखक के हैं में रूप है दिख Course for the first of the first state of the state of t

ा कर १५ क्या स्थानको स्थान का है से बार - प्रमुख्य के अनुसर्व कि सु के अनुसर्व करें के अपन the elementary of the second distance in the property of there are it makes the great that the second product a decid force for g Hope we we have I women an electric to be an income to केंग्रांच्या प्रकारी जात राज्या है पत material and the second of the second of the second where we will draw the first to be an AND THE STATE OF A STATE OF THE The series of the first field of the control of the many after my district the second में हा प्रमेशक सहार्थ जीवारण में के तह हैं है कहता है। है कुछ होंगे में कहें TERRET OF A SECTION रेको ३ ६ अक्टर - काल को गीवन्त्र करेगी स्थ हार कर किया है कि कि क्या कार्य हुए पाई एक कर बार कार्य के समय

भौति सन्दर्भ मोतरका केले हुए हैं। दिवकेड a ancher access de

Been it top, and reductive to खनक में के इक्त केवन है है इन्तवनकारे इंश्वाभ, कांग्रेसे व, सन्मान, बेल, स्वर्मभूक मध्यापण मेक्स्ट चाएँ दिसामोर्ग किस्त हैं। हाओं के करीर के बराबर होते हैं। उनमें से वी रश है, न्यांने चल्लाक जनन क्लमें बला होता है। बन नहीं क्रान्यक्षके स्ट्रापन वेक्पर्यक्ती परिक्रण करती हुई बहुती है और कहींके निकासी दसीका। इनमें स्वर्गने भी अधिक बूग है। एवं कृतन पत यस नीते हैं। यह अनवेदे अनवाद विव्य इस्तीयसम्ब माजवर्षी काकारकारी, केतमासवर्षी वाराहरूपरे गय कान्युरची करकरानी विस्तवते हैं।

वन और सरोक्ट हैं. इनके नाम सूनी येक्से मूर्वके पर्यक्षक वैकाम प्राप्तक का है, स्रोपन **प्र**कार स्थान कर है। पश्चिमके पर्यक्त केवान बार है। और कसरवारी मर्पतवर बार्वित वापक का है पूर्वमें अल्लोब, बिक्सलें कान्स, गाँधमर्थ क्षोंनेद और उन्हर्ज नवाभक्तावक वरोक्ट है। ब्रॉक्कर, बारमुख, कुलीय, सुकङ्कान, प्रविजेता मुक्तान, बाहानील, भवासल, सुविन्तु, मन्दर क्षेत्र, कालक, क्रिया साम देवलेल-व्यं नकान गर्कर पदराज्यसं पा रिक्षमें विभा है। विकट विभागी, मानिक् प्रसुक्त काका सामुकार, काका विकास कार्या । असल, बाइकर असल एक न ब्रु पहार्तेल, राजरील, विकास, अक्रीत किया है। जुन्ह विकास केंद्र विकास असे अस कर सकता है।

मुपक पर्वत में में भी विश्व भावताओं क्यांकों पिकार करायत. सुरुष, कपिल, क्यू, अहन, कुम्बद्धः, कुम्बः, भागद्वाः सहस्रामित्राः पार्वेगात और कुरुक्क — वे बेटबेर पश्चिम किस्कारक रिवाहन निरिसे पश्चिमर्स विश्व के उद्यक्ष है, क्या द शासनुद्रा पुरुषके, केंग किरकाश करलाहि, नकुर गळापहरून क्टेंडपर को व्यापनके करू विगते हैं. वे इटा वालांशे—ने सभी क्ला नरक ४५२ भागाँ रिक्त हैं। इन अवंतीकी काउराएँ नहीं प्रजेषर हैं। विकार क्षा है, उसके अन्य बायकों को बकार होता हो। भी कर और स्वयक संस्थान सरोका अन्य न साथा बढाते हैं। यहाँ प्रकारक अभूकोंका बर्जा e a Britische in eine gegenöheren. Die प्रकार स्थानंत्र वहाँ होता ने देवताओंके लिये भी पुरुषभोगके ही स्थान हैं इस एवंकींपर विकासर कर किया जात, राभस, देवना राभ द्विजनेता। पन्दर उन्निट प्रका राजानेका का कार कश्चानीके प्राचन एवं जिल्लाका जारकानक है। वे करम प्रवित्र क्ष्मा देवला:प्रक्रि सनोहर उपनाति जर्मा के हैं कि कि सरीका भी वह सन्दर हैं। भर्ती सब अनुआवि सुख गणकार्य कर् + 🔭 ী इव क्वलेंक क्लाओं कहीं वैकारत का का

इस सकार मैंने चार प्रश्नेसे भूभ 💌 ४०० कर्मास्थ्य ज्ञानि किया है। भट्टास और भारत भारते बाद चार्को दिशाओं में इस कामानंत पार हैं मेरके दक्षिणभागमें निम्न भारत गामका काको कर्ना को नवी है कहा कर्मभूमि है अन्य क्यालांचे कथ-शुक्तको प्रति कही हरते. अस्त भारतनर्पको हो रम्बसे प्रधान सम्माना কাৰৰ কৰাৰ নতী মৰ কুচ স্থানীয়ে है। प्राचनक्य अनुष्य कर्णालंका मोध्र, वर्शकांका कैलास और हिमालक के मेरलेट दक्षिणधानमें करका कियम्मेनि जकका और कोई की जी।

बार्ककोबको कहते हैं। एंट्रकोट विकासी बात्यान नारावणका वो भ्राजाभार<sup>े</sup> नक्तक पट हैं। ब्रासीयो नियधवाधिनी भागवनी शक्षाका हादभाव हुआ है। व्हाँमें बलकर वे सुभाकी उत्पत्तिके **स्**यान और कार्यक अनुसार्थन नाड्यकाहरूमें ग्राहित हर और सपको निजयोंकि सप्यक्त अन्यन पविष्य हो पेरुपलेलके शिक्षणम्य गि अर्था सनका चार भागाएँ तो पत्री मेरके गिलामें और तरों भे रीचे पिपती बहर्ता पद्माका यन वारी और बिखर 📲 और अध्यस 🛮 वानिक कारण राजि सिस्में

कर्तनिक करावा करावा बेट नका अपने बेनसे बाबे करे कर्नकेंट किसीको क र धारा गुर्व दिसाइले और ननी एक सीन्तक 💳 प्रकारक हुई ज्वाला भेषण्य समक व्यवध्य जानसी

P 1 PR 9 1

पैक्की व्यक्तियों के किसे द्राय कडन जनमें जो दिकारी आ<sub>र कि</sub>ने लागी and the authority of the state

क्षेत्रकारी किका सम्बन्ध अध्याप्य अध्याप जानाते अति तमे आक्रमांबर कालेंद्र विक्रिय भवन्य 🕶 चरण करतो हुई महानिति विकासकर का पहुँच गर्यो थिए अहींसे 💎 🔻



 क क शक्षने आक्षत उच्चनक और स्कृतिको हास पण्यान दिलाको आकारण को असमें उत्तर ৰৰ বহু হৈছে হৈছে বী मान ऋगुऑर्प निथक शक्त दक्षिण कपूरमें क गाली उनकी तीन भागरी तो पत्र दशासां जार पर्यो एक धान धर्मारशके पीके पीछ दक्षिण

----

है के - बहु को श्राम लोगाके बामके जिल्लास के बाद की लेख के मान है अपने हैं करें हुई और सक्तिय क्लानो भेदिय करती हुई व्याभित औध उत्ता स्वर्ग, अरवरिक एवं १००० मारोकरके का वहँको | कर्माने सङ्गालुक प्रतेतक का लोकोको प्रति हो सक्तमे है अनुक्रीके <sup>कर्मा</sup> और क्रमकः भूपभ मान्दि जैस्क्याराज्यीको सर्वेषका हुई | किस्ते चूँमका क्रमेंका विभाग गाँग है केवल वह बतासक बचन करने काने समी जनतानका महास्थानस्य स्य निर्दार

भूव केह<sup>ा</sup> इस प्रकार मैंने तुम्में गङ्गानीको अवस्थित बुक्काम कह सुनका। अध्यक्षी सम्बद्धिपका किनेस और **अस्ति वर्ग निभाग को ग**रून दिले किन्यक आदि संस्कृत अभी हमा बड़े सुखते राज्यों है। उसे फिली इक्कान्य भाग साँ। सताता बन्दों कोई खोटा बजा का कैंच और 🕶 🕬 🔻 क्रक्ट्रीको नहीं सर्वेने सात-तात कुल कौर हैं। और प्राचेक देशमें वर्ततीले जिल्ली हुई अनेकारेका नविकों है। जिल्ला मिलन्य कार्य की आठ धर्म English was a strong and freeze to be for the क एक न कर्नाके करता विश्वय वार्व करता है। अस्त अस्त कर्वोमें कर्ता, क्लाशिकी, देखाः क्षेत्रोत्स्य समार्थः स्था कर्मक ग्रिटियो परमान्त्री प्रश्न होती हैं। कामना पूर्ण करनेवाले करनाकर अविक क्यों से औ सिद्धि प्राप्त होनों है। उसे क्यों रिलीज करने हैं। स्थान मने से प्राप्त से नेपाली ਮਿਕਿ ਵਕਾਮਯੋਗੀ ਤਕਰਾਡੀ ਹੈ ਵੇਰਸੇ ਅੰ स्वानभिज्ञेषके जो कार्जीसिट होती है. उसका कल तेरल 🐌 जलको स्थानको होनेकली सिद्धिः तीबोरबा कही क्यों है। स्वतनसे ही हास होनेबाली किट्रिओ करली करते हैं क्या उक्तम**ं** आदि कर्मानो है। विक्रम्पन आदि वर्णने सुपनी आयास्त्र और अधि-स्वर्धि की है वर्षे गय कृत्यका अं<sub>ग्र</sub>हर भी नहीं टेका जाता.

मों हुनिक्कं कहा— कराव्यु ! आको सम्बद्धी !%! अन्य कर किया कि.श बहा**शन** अर्थी अभी अन्तर्भ को यह कहा कि भारतकोता क्रोहरून और कही किया हुआ कर्ण जान और और 🎍 नगर विभागपूर्वक रिश्व हैं से श्रीम

भारत हो कर्मभागि है। उस्त भारतश्रावेश महान्य विकास के अल्प कराया है। विकास उसके में की विस्ते का देशकी किस्ति हो और को-को करी कार की जन करका चाले और करने नी जिसे

पहर्वत्रप्रोक्षको सक्ता है— हसून ग्रेस्ट, भारतस्थितः **कें** विकार हैं। इस सक्का केवलें जमस्यक अन्यत है अह ्य दिवनके प्रकार हरते विभाग बाना असम्भव है। इस वी निधानोक राज इस अभा कि इन्द्रश्रीय, कलंक्यान, असम्बर्ध, गर्थाकेकान, करकीय औन्धरीय मान्धरीय बारमहीय और कर्म कड भारतकम् अभागः भी समस्यो किए है। यह उत्तरते दर्वतप्तक एक प्रजा योजन बढा है। क्रमांक मुक्कें किस्तुत और जीवन र 🐠 🐠 🕏 केंक्ने ब्रह्मान, क्षांत्रक, बैक्स और सुद्रीक। निवास है। बाह्यक उन्होंने क्लोंकि कोश बही बहा, बल्क-क्रिय और स्वयंका अहि एक - अन्तरे परित्र करता हैं। अबा इन्होंने क्लब्स केल्फ 🏄 😘 भी होता है। इसका हो कहीं, अन्ती करनेंसे ने कार्य a}te और पत्र प्राप्त करते हैं लख पश्चीकी केंद्रा बॉक र कारीसे इसें यात्र बोक्स बक्ता है।

वहेन्द्र, कराव अञ्च, सुक्तिनात करा, विश्वेत और पहिराज नयं जान ही वहाँ ५५स वर्णन हैं। इसके निकट और भी हज्जरों क्लब हैं। से सभी अस्यन्त विस्तातः कैथं क्या स्थापीय हैं। १४% ि।शुर भी बतुन से हैं। इसके भिन्न कोलाहक तैभाग मन्द्रा वर्दराचन 🕶 🗢 🦠 🗈 🖘 कारत तुलकरमः नामधितिः से याः माण्युरास्तत मुजांनारे दुर्वजन रैनल, जीनुद, ब्रह्ममूर, गोमन्त्र, कृतरीय कृतास्था औपनेंत और चनेंग आर्थि केंद्रक्षी पक्षेत्र हैं। किन्ति मिने दूर स्तेक्त

to a series of the series of the series of the street with the rest way of god of your t क्षा राज्य के तथा है। वारत्यां की के स्वरंपित है। वेशक और स्वरंपित के तथा है। के स्वरंपित there are followed that frequency the state of the state of the state of and a second of the property of the desire that a second of कार प्राप्त कर कर के तह के के का का का का का किया का का है कि <u>कार के अपन्य के अपन्य के अपन्य के अपने अपन्य अपनेतिक, आसीरत, प्रेर्विधन, पार्यक्र</u> के करण पान करण की पान केन्द्र के पान करणाया । "An align प्रणान केन्द्र का प्रणान के किया है कि पान किया है कि ি সমাভূতৰ কুমান কৰাৰ ভাৰতীয়া সৈৱক মান বিচাৰ সভাৰ সংগ্ৰ was an expension on a significant to the right for the sec-राज्य राज्य व संस्था कर की प्रकारी अने नहां कहा है किया करते हैं जाने हैं उसके Age of the way for an every air that the service for the contract of the same of the latter and appears

राज का न नामा कर केर हैं। है ने यह मेंबल महरूरक करते हैं की पूछ मार्ट है

चम्राना रामोर्ड (राज्याना , विश्वास, (मेन्स्य) समा असक का का कार्या the event on each by the waters because it appears the second of the second second second second and a first of the अस्ति क्षेत्र क्ष्म अस्ति कर्म अस्ति क्ष्म क्ष्म अस्ति क्ष्म क क प्रमुख्य पर्यक्षण है देवीलय अन्तर्भ में क्ष्मी अनेत के बर में दिवसे अने तर प्रमुख करण के का का अन्यों । कार्यका के महोद्य करना अन्या अर्थन कार्यका बरकारित बर्गायी कार है। जीवने और अवस्था है। बहुत प्रकारवाद समान कार The term from a second and from the term of the second term from the contract of the property of the confidence of के का अनुका प्राप्त कर के का का प्राप्त का का का प्राप्त का का का का का का का का का कि का का का का का का का का and from business and with the proper than the st. of the transfer of the design of the property and the property of the second of the property of the second of the sec

र करण क्या कर है के कर स्थापनी मुद्राक्ष अन्तरिक्ष प्रक्रिक्ति स्थापन ३क्वेच कुछ के पार्ट राज्य प्रकृतिकार की कार्याचार का जाना और स्थान है कुछ करते हैं। के कर करेंगी दिवस करते जाते हैं की सरका है। अने सामने दिवस करते The Million Court I will be a substitution of the property of the court of the cour to the first test and a discussion of the contract of the contract of and the second state of any place a rest to दैस वतलाये अने हैं काल, काला, केरल संरात, क्वेंग्रस जैव्र वेदित, कुन्दूर पुष्पृत सभी प्रकार विस्तावलको स्वरिक्षेपे वसे हैं ।

अब क्लेमोल देशीन्य गर्लेग किया बाहा है—जीहर इंसमणे हुए युगेंग, खस. 🗸 🕬 🔻 कर्ण, धुन, कुलक, विगर्त, मासद 🚽 🦃 🔻 अध्यः में मनेतीके आक्ष्मवर्गे अस हैं इतने वैहाँकी परिपूर्ण यह भारतभगें 🦚 इसमें चार्म दिशाओं 🦓 देशोंको स्थिति है। सामें महत्वनुष जेला क्रायर औः कलि—दन **कार्य गुगैको** व्यवस्था है। पारतकार्वेके द्रतिका, पश्चिम तथा कृतेमें महासागर

🖷 - 🤚 🐧 🐧 रूमभ्, आकर कुलिया 🏗 और उल्लब्जे और धववाले प्रावद्धांके सम्बन्ध भारताक्ष्म कारकमर् सीक्षेत्रक नाजेच राज्यकाक दिक्षांचन वर्तनको कियाँ है कह भा<sub>र से</sub>वर्ष सम महिन्यान अनंदाके उन्नके देश औरकान्ध प्रचारकी उन्निया क्षेत्र है यहाँ सुभक्त करनेत्रे महिष, शास्त्रका, कारबीट सुराष्ट्र आकान और नास्प्रद, एक्ट्रपद, देवलांक और परसूर्वाक स्थान अबुंद — में अध्यान प्रदेश हैं अंध विकारियांकियोंक की मिलाब के इसी प्रकार नहीं विविद्ध करा करनेसं मञ्जूकको सुन, पत्ता, सूर्य तथा स्नाकरीनारै 🔻 ६ अनमर्थ एकार्ग, भोज्य, किरिकस्थक, यांति वी धिश अस्तिरि है जुसून् इस दूसतूमें भारतन्त्रभेके सिका दूसना कोई देश कर्मभूषि पहीं च्यु, <sup>के</sup>राध, अञ्चल, तुक्रिकल, जीकोय और अवस्थि— थे हैं। सहायों केवालओंके म∺में भी सुका च्यु अभिनामा रहा नेत्रां है कि ज़ब देवबोदेने प्रक ानेक भारतकार्य कारकार कार्य उत्तर हो। उनका **करना है कि "भारतबादिः भ**्रम्म यह कार्यः कर सकते हैं. जो देवता और अससीय सिक्ट को जराभव है। किन्द्र खेलाजे कर है। के ने बक्त **इसके धनमें जैनकता जबने क्योंको (द्यांत) अपनी** कॉर्सि केललेको उत्सव २६५ है 🚓 चलका व्यक्तिक साहर ५१७ का एका क्या क्या प्रथमी अ 14 पन्ने कर्ता ने करों कर करें।

Harris and Park Property and an all

# भारतवर्षमें भागक १ कृषकी विद्यालका कर्णन

भारतवर्षका भारते भीति कर्णन किया तथा वक्षीकी विभक्त होकर सरमूर्ण मध्य और देश संस्था हैं। र्गदिओं क्लेंली और जनस्टीको भी क्लानकः । इसके बहुती आपने कह कहा का कि भारतकारीने अस्ता, कोन, कान, कविन्हान, मोप संख्या, साम, भागभाग अंग्रांति कृत्रीक्यको विकास १८५८ हैं। को कारकत, पत्रम, हुएसेन, पाणुः, वर्षारेक्य, अविनिदेक, अगर्को रिश्ती कर्ता और किस असार है। यह सम चौरक्रेम, पुरास्थक, उद्देशक, पासाल, साहेत. राज्यक कर राज्य १ - १ हे 🤏 राज्य पराज्य - १२६, महत्व, करतकोट, पासपद, परिमादिक है। चक्रण किस कवर्त विकास हैं, उनके प्रमुखिक के एअला कुरवारी <sub>क</sub>ुवन एक चल्रहन र के अध्भवने कुमला केसे मिलली है। भगवास अगैर ६ मा अब के कामूमा भगवाद कुमैंका 🗣 🐃 मृद्य कैस्स है २ और उनके करण कीन है ने मध्यभाग , करिक्रदेवर) में सिम्बर है। कुरिस्स् सार्थ कर का स

कोहुनिक्षते कथा--- भक्षान् असर्व बुझले दिलाक्ष्ये आर है। उनके दार्द आर की भारतीय बन्हें बरानाम हैं, क्षेत्रे औदे, बह, आरंपान्यका, ≠भी और नगरिया— ये दीन नक्षत्र तुन्द स्थानक वेश्वक में भी वेश 🔺 १४ । जिस्तरियों के लिये मध्यसुबके श्रूष्टक होते हैं। स्थला- अकेटी नी भेदोंसे कुक इस भागनवर्षको जुल्लामा, आक्रेन, शब्द, सरकादक सूर्वकर्ष এছেন্সৰ কাই स्थित हैं। কাৰণ মূল মূৰ্য আন্তমুম্ভ, এগৰা ভাইতৰৰ, চাইছেই জন

Ten 9 and became an an an analysis of the property and ef the sage that he was done to be a APPENDING TO A PERSON OF THE P संबद्ध है आप्रजब, कर और पृक्षधन्य में नधून 🤒 🖝 📑 💌 🔻 की बाहीं हैं। हाकु, काहाजिय, वेंपिक निकट 🔻 🖛 🖷 🗷 🖛 🖘 महेश्रद पत्नाव और दुर्दर कवंताके पास वर्त हुए 💌 🔻 कारक, कारकेटक समाने स्टेन्सिक्ट स्थान क्या श्रमुकाबाद 🚟 🔭 🐞 🔻 महार कार नेवा कर नेवा महार 🗀 हरार कर हो जब अर्थन जनका श्रेष्ट के रहा है। क्षेत्र के के के प्रतिक नेतर के क्षेत्र के क warm you may the design directs. In signer which \$700 T. 4 to 10 PT 17 material tree of the same and the same time to

ALKY 25 CHARLES NO. 10

sq P

THE RESIDENCE OF THE PERSON OF AND THE PROPERTY OF THE P. L. P.

and the state of the state of the state of the state of policy agreed proof that I made from the ex the expense to the ex-4 1 2 4 1 × 4 ×4 TR F 1 1 4 40 \*\*\* है क्या कि पिक्र के नेन अब भी उने भरवाँ की दशी हैं

लिप्रका उक्त देशों के कालत में की काल है से 🔨 🕒 • काप्प पनुष्यंको पीढा होती है अर्थान् भारती विकित्यमुख, हाक्क, सुद्र, कर्ण प्राप्तेस 🚁 इनके साथ दुष्ट ग्रहींका सांग होता 🌯 🏓 🔹 🕶 📲 🔞 🔞 🔸 🗢 - वीकर प्रजानने कह देने हैं औंए 📍 👊 क्या कारक है 🧸 र ४ ४ ५ ५ ५ ५ ५ मा प्राप्तिकों

अभ्यद्भारों अभि कराते हैं। जिस नक्षत्रद्वाकका ( कर, साम्बन्धाको आभी भी उनेशा न करे। प्रकार नहीं, क्यान और एक आयो एक हो हो। क्या कियोंने भी होतू न करे पाय अधिनके क्षणका फल हाने क्षेत्र है। कुम्भारक मनुष्यके तह अस्ति किल्पमक रहा । कुर्वचन न कहे और अह वर्षि अश्रभ स्थानीय हो यो ३-डे इस्क मोता । भारत सुद्धक पुर वर्ष भारतको भी छान असती मकती है। यदि प्रथम भोड़ा है से अपने सर्वारण भी पन का सन्दर्भ है और विक्रिक अभिक्र पालमें राग हो। धर किये हैं, करों तो सबंग हो। हरण आहे. तथा अर्थार अभावते हानि बहायी । कारों है। यो सर्वक नियान है। इन्हें रह militi अपनी कहीं भी भग नहीं में उद्याग और ऋहीं। प्राप्त वाधाराष्ट्र बाह्यको यनाम कभी हो अकेल भीगत है और काने ककी जाकायतम् सम्भग विशेष, देख, वन-सम्बद्धाः, तका अध्या प्रक्रीः कार्य भागता है। यह प्रश्न दक्षित पड़ी होते छ। म्सुभ्य करना अवनो रक्षा अरहे हैं और ग्रहोंके दृष्टिक हो जालेक्द करने राभ भारतीसे अधिक होना क्रीक्षः जन्म है। वैकान ५ र र मा अववर्त का<sup>®</sup>े करना कर्नाओ

भी हैं। स्थानी है जर्मके अनुभ भानमें स्थानक क्योंक बनकी स्थान अगरेमें ही उनके हारा हैक अस्य देशके क्योंकेंके कह होता है और क्यों एक होश्याके भयका विकास व सोना है। लोकशाओं चन दान क्वाच्या होता है से श्रुप करोबो स्रांत । और बस्तेक अक्कुल होनेपा रूप फलका उपथ होती है। तक्ष्मी और क्योंने श्रीनंकरम शुभारतुष एवं प्रश्नक करा क्षात है तक प्रतिकृत क्षेत्रेक के महर का अस्त्यक्षण काल देवलीयों १०औं अनुकर्णकों मुद्रिक क्यां कर आदिका औ जान कर स्थानी हैं। प्रति और है। अदि जाको कथा अध्या हो अध्या असः उद्याव स्त्रीकांके देखे होहाना स्टाम सक मार्थका समय यह उस्ताभ स्थानीये वर्ष ही को जनसम्बाहरी क्षेत्रकारी तथा देवनुकाँको प्रवास साम्भावती काल भीत्रका के काल के काल किए का का भी करून बाला अब है अप होना दान प्रत्येक्षके निर्म कामान्य कराने सामू होत्ते हैं। इसी अति प्रमान करे अन्य क्रमेशका स्वरूप में विद्वार बार कर करें में क्या है

अस सकार केने भारतकार्यमें क्यार बाह्यान क्रमंद्रे अक्रयका प्रयोग विकास के अविकासका नारक्ष्य हैं उन्होंने सन्दर्भ बन्हाओं स्विति है। उन्होंने समान देवता और नशक-करून हैं। उन्होंके भीजा आहे, पृथ्वी और सोच है। वेच अलंद की रातिकों भारतन क्षत्रके भश्यक्तन ं कटिबदेश∤में हैं। मिलूब और व्यक्ते मूलके स्थित हैं। पूर्व और गोजन्याल चरण्ये कर्क तथा दिल्ल हैं। सिंड करना और तुला-ने होत राशियों हरको ऋषिते हैं। सुरव और बॉबक the fire a smith regard that और ४५ दिशत हैं। संस्कृतकोत्रभावे सहक्तें। भन् करूर और कुच्च है। यसर क्रुसिने कुच्च करता है। वर्ज अपने भगवानके विकासी को नामकीको। और योगन्दी दिश्रान है। तथा के अन्य के अन्य के क्लिक काला क्यों है, क उत्तर उन इस देखेंके जायार बीन और वेच शरी है इस्टा अन्वता रिनंब सम्बन्ध्य क्रथमी जून का अस्थित न <sup>ह</sup> । कर 🕒 के बोलिस-हर्में सम्यूण देस **स्था**त हैं। कर मुद्धिना कुम्पकरी क्रियत है जिस अर्थ १००० व देवाओं नश्च हैं. नश्चोंने शुक्कियों हैं और चक्क राहरणीया क्षेत्रावरी क्रवरिक्श । क चक्क १ राशिकों में सहस्की दिक्षी है। ३३६: यह क्याओं विभिन्न साहित करें। साथ हो लोक आर्थोंका भी। भी पर देशों में भी भी कर होती है। हेक रामन क्षेत्रे आकाषाओं देवताओं एका देख आनेकी जानक आहिये और उनको सानिका निकी के बाहु पुरुष्टेक कियों हैं। उन्हें न्हेंकर्जे 'लोअकह"। विशिक्ष करण करके दाव होता अस्टिका जनकार

#### भक्षम् अर्थेद क्योका साम्रह क्योप

waterstein fallen, and have the first of the analysis of the first of the same times क्षणम् । अस्य प्राप्त वर्षम् वर्षम् । अस्य वर्षाः वर्षः । वर्षः । वर्षः । वर्षः । वर्षः । वर्षः । न कर पर क्योंको प्राथम है। एक संस्थार १ - है। है से प्राप्त - न होता है A T IN PIECE OF A PROPERTY. was as now upon simil I have my more through the car and now to Annual parties and the same

প্ৰকাশৰ প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰধান কৰা কৰা सं, निकास और क्यूंग्यन न सार कुछ वर्गण हुने। 医多种形式 经上级工程中的第三人

बार्का प्रकृतिक स्थापिक स्थापिक

**देशक रंग का ए क्षणों में प्रकार करता अस्तिहा को की विकास करता जिल्ला** पुर कर्न देशको, जान भारतको अस्तर प्राप्त कर्ण माने स्वयन्ति अस्त स्वयन्त्र प्राप्त स्वयन्त्र ताल पूर्ण जातिक और अंग्रेसको अने पेर् कृति प्रश्नित है। जन भी कहान क्षात क्षात क्षात प्रतिकार क्षात क्षात क्षात है किसाती होती है। औ 🔰 🗝 🚁 मा 🚁 🕳 १४ गर्ग १ स्थाप स्थाप देवस्त्रकात्र व्यूत होते हैं भे 📢 अस देवले ট্টিকেই কে স্বাস্থিয় এই চুক্তি এক বাই ১৯ চাৰ স্বাস্থ্য কৰকত পৰ मान्य नहीं है को अञ्चलकों कर एक विकास है के इस्तरण है को स्वत्रका कुल प्रकार है। पारक अन्य करना एक संस्था है। अन्य है रहे दिख्या बार है रहे हैं। इसके दिख्य बस्तकार्यक क्रम साम्य संस्थानस गाउँ अवस्था और भी हरती मी मी बार्स हैं। या नामिस the regional and a reds to a recent that it is that day it is the said भी का अपने के भी की कुलावान कर है। जाती जात अपने का है जाती का का उनका स्वर्णिय मेन्स्य क्या को इन्तर क्या कर की क्या क्याच्या कर अस्तर क्या है। न्या कर की 1985 भूओंको कुला होने के सहाँ कार भू-अश्वर्ती कालकारण केरा ame का के पान पान का असमान किन्तु इच्छानिक भरे निराजनाम रहते हैं। ये ४० जर २० लेक्स इच्छा ४०वे ४५४ है। को करराबद, प्रताब, स्मिनून करराव, हाथ और तीन 🖙 🔭 करना करना 🌬 🖝 🕈 देवने क्रमान केलेके कुलेकित है। उस समझैजाके अलीवें की जातीय रूप के वे क्याच किया है। एक किय wige to all a region were to give a first an warm for a partners we had been been as the the property of the second section.

the sale about the sile about the मुक्त करता । अर्थन के सक्त भी अर्थन अपने अपने विकास स्थान स्थानिक स्थान प्राप्त स्थान ाक्ट्री कार्या के कारण का क्यूनिया के कारण का सामा का समझ कारक करता का रक्षाक्रम होते. प्रतिक रेसावस ५ प्रतिक्ष<sub>ित</sub> है के उन्हें समा क्षाणी के अन्य स्वर्ण है No. 1 THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED White described also the first and the property of the propert

<u>manna a noncomencia de contrarante, promere est planence, másses y Más 1400</u> 4 1400 - 40

71 T 47 क्रमाच्या स्टब्स्ट क्रमाच्या क्रमाची ती क्रमाच्या । सं त्या । सः सः व्यव । सः सः व्यव । सः सः वर्षः । सुपरिका सर्व प्रमाणकारके नदय किलान वेजेकले. होते हैं

कोरकर राज्य कहा 🐣 करोड़ कुन्यत कोर क होते हैं सर्मपुराक्ष्येंसे संध्यार्थ वेस्तार्थकरों निर्मार्थ 😭 े प्राप्त कार है. इस्तार अपने का का है. एक शताब पुरस्ता के समाप भी वे प्राप्ता য়াত বেক্তৰ বহু প্ৰবাধিত হ'ছ কি কৰা কহিছে এবং কাই বহু যুক্ত प्रमुद्ध है है उन्हें के प्रमुख है के सुनुष्य करते हैं का ही कर उद्दें है और उन्हें के प्रात कुल्या है। जारों स्थानुकार महत्त्वसम्बद्धा करा। या स्थान कुलै इतिहाँ हुई है। इसके प्रतासम्बद्धान्त रुपान प्रदेश का भागा करून । यह तथा है है के बार्ड क्यों की कर्मिंग प्रशासन ers 👫 😘 তর বির লাতের সংগ্রী করিছ করকারে। कर्म्याच्या क्रांपर्व सम्बन्ध मन्त्राच्याक क्षत्र । योक्या प्रश्तीक निकासी क्रीक्रा विशेष्ट कर 🔏 ४ कर्म । इस संस्थान का करा समाज है जा कर जाए की नामें और नीम क्या आवार है। अपने कर करू की बच्च के पुरुषकार करें हैं। या पूर्ण के प्राप्त के की कर की है। माहाका पूर्ण मानाव और क्रान्ति नेकाल गाउँ ने हैं अपने प्रता निर्मात अने नी में कुल्लाको करो पूर्वी क्रमेंबर काल राज्यकाचा अर ६ - ६ - ६ है २ है ५ है ५ ते १०० इक् पर करने असन करना नार है। जाने । असी वो करते हैं। कर मा रहे पहले पढ़े को करोना करना करनायों जातायों प्राप्त । अने ५१६८ के देश देश है है है ।

water the same

# व्यागेतिक तका व्यागेतिक समुके स्वयं गर्न करितका सर्वन

कार्य करू एकच हैं।

क्यांगाविकारिक साम्राज्य । स्टेस्ट १५ १५ १५ <del>१५ १५</del> इस्तानी जो है जा में अब अवस्थित कार । इस भी पुलानीका रहा नवा । বুলা কাজানুত্রের কর্মান ক্রমের প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বস্থা করে বিশ্বস্থা করে বিশ্বস্থা করে বিশ্বস্থা করে বিশ্বস্থা है स्थलको सुबन्धानी पहाली के अपन्या करें हु भी न पर्यन्त असल संस्कार with the first term of the fir में बहु के कि देशन देते. जिल्लाक का अपन तथा भौतः भौतन्त्रं नगरीने बुलानित कम्पणे कलका है।

क्रमीनीक प्रतिकार कर कुन्नी अने की कर में अने पूर्व कर हैंगें। या जिल्हा करने क्षानुका कार्यों कार्यु कार्याची विकास एक प्रकृति के ये की है हैं कि की की कि अपनास्त स्थानिक स्वयोग्योग स्वयंत्र किया । स्थानी अस्तरको । अभिनेत्र कि देश संस्थानी स्वयं नामा । साम्या र पानके स्टब्रोड को रिकास के प्रतिकार तथा प्रकृतिक के अभी तथी है। यह भी अपने का माने भी उन्हें भी उन्हें भी उन्हें anger ind levi decreases in 医电影带 经收益 化化二氯甲基二甲基甲基甲基 अस्तरकार्य प्रकास प्रकारी ताल देवां प्रकारत पूर्ण १५० । तेत्री वे अने अनेक देव देवां के नेवा की प्रमुख्य कर हर्मा भागित करिया कारण कर्मा करता है । अपने की कि अने की में अने में उस अस्मान 

ाकों जी लाका के कर के कर कि गोरियों परकार पहिल्ला है है जो कर कर भ 



अन्तरनो अन्य अवस्थे तसरे आहों किया और ग-धर्य प्रकृतिक सिन्ध हैं।

सभर देवना कार्यिके क्रोस्टा-विकास कार्यक , स्वर्णनांत बहुत इस नामे भी। निकार दिन्स and the second second second क्षणा बारों में बन्द्रानदेक्ताओं वृत्ति नेजी हुई। । तभोड समीरवे होत्सन्त हो अनेक

ं फिर हुसने जिल अपनेता विकास करके

क्षेत्रको स्थात स्कृतिका काल कडी के सोकन लगे<del>~</del>~

। लगा इस्ता वह कांत अस्ताम तुरांच है और मैं अवने कारे बहुत हुर नजा आज हूँ अप ल Approximate and district विकासपैकी हापि होता नाहती है। वहाँ ऋत्या

विकास करते हैं कि एक सम प्राप्त करते हैं है। से were the fill deposit of the second of the special and strong every deposit of the second of मही आपन हैं। मेरे पैरीने दिश्य लेक सुना प्रश्ना जनक । जनक एक के प्राचन कर्मक नाम ना मा, ओ अर्थके मारानी पूर्त गाम है। अर्थानिये में *से नाम वे ना पर्याचन* क हो-निभगवर सामित्री रहित हो के फारण वहाँ उस 🛈 बाजी 🕒 🗸 🕬 🤻 🤼 मान्त्रे 🎉

क्लाकियों क्रीरमी — क्राइट में अध्यान हों जेता नहींच बार्के was former to the first state of the first party and great a verte to the great of givedirectly the same of the to-



करों, किसले में हर्जारतके पहले ही अपने भाषा

कर भागे जंगी — गताभाग and the court of fact the first which २७वें हैं आर्थ्य सन्दर हेट संख् आधनन प्रकारकेल स्था अञ्चल अपूरे पर्या भेट-माभन्ने हैंगे। आज वहाँ श्रीतवे वहाँ रहनके कापके रातीयों कानी नवाफ नहीं आयोग क्यांकि বছ ইখনলোক। পুনি হ। বহু বীকাক। বৃত্তি करवेजारसं है।

के कहकार कर कनसन्त्रनी अन्तर। अन्तरी भी हो नवी और 'क्क़र' क्रमा क्रोबिट क्रमा मध्य व्यक्तीमें करूपि हुई क्लूबा सहश्रवज्ञीय रक्क अस्तिक्षण अस्ते सन्ते।

सम्बद्धाः काल्याने काला—असी औ देहं की करोरका व्यवस्थ कर । यह श्रेष्ट की योग्या हो, बैबा किस्ट अन्य प्रत्यके भाग कहाँ कि में ही किस्ते क्रीन भाषा में अर्जना कास्त्र हैं तीन यु और ही

राज्योग पहला है अने सामाना के सार्थ

तेको हो बेरी विश्व है जल्लीबनी करि कालान बोक्टर निर्म जेश करे तो उसकी का नेल अन्यती क्षि कारी कारी भारत्नु कॉट का दिल दीमादिक कार्यका कालाके लिये जेला करवा है सो कह बालीक में क्लेशपुक्त जान पह नेपा को परलोकमें दाका कम देशपुक्त होती है

कल्लीकरी बैनकी सहजार में केंद्र असे कर रही मेरी रक्षा करने से आपनां करतांक में पुस्तका ही करत फिल्मा माँस दुमां कमाने की अभकात क भीग अस होते। इस प्रकार कर नकार पूर्ण कालेश लाक-फल्लाक दोनी में कमते हैं, होने हो जानको लाभ परिचानेन नमायक हाने में कदि अस मेरा आका दुकर देने हो बेरी कृत्यु होनो और उद्यासने भी कार दुकरा।

ब्राह्मको ब्राह्मक कर्णनामी की गुरुवारीय इक्ट्रेश किया है कि क्यान स्टीजी अभिन्यम केट्राहिश्य कर जात में वहीं स्टी ब्राह्म । यह हो हु निश्चनामा सरे जानना सुख्यम हुन्यमी है।

क्लानंत्रकी कहने हैं — की संस्कृत उम क्लानंत्र क्लानंत्र पांचन हो जनका आक्षमन क्लिन और महिन्द्र — अधिकेन साम हो एक हो-क्षण कल — भगवर अधिकेन साम हो एक अधिकारिका वादुर्थाय बुद्धा है आक्ष्मों — स्टिश्चित देवन पृष्टि कार्त और अन्य अस्टिकी कुटिन कार्य करते हैं। आक्ष्में के कल्या नहीं उस प्रजा अपने ही क्लाकों आ होलां है इस प्रजा अपने ही क्लाका होने कहले ही अपने पर्युच्य कार्के क्लाक होने क्लाकों सम्बद्धार पेने विक्ति का कार्के क्लाक क्लाकों

ू । प्राप्तिको देख<u>ी, यदि क</u>ा**णे जि** भागमें काल भाग <u>तथा</u> प्रसानी केलेको आर्भ्यूनका इ. हो हो थे , यह क्लांग्य जिल्हा हो आहम्पकृष्यमके पेया कहनेका क्रकं वर्षाक महोक्क आहित क्रकंग क्रिया च व व वक्क क्र

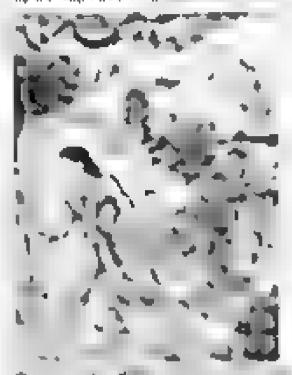

कार्यणाहे एकि तत्रकारे और देखती हुई देखाळ सका अनुसान भीर औं अब गया अग्निद्धकों प्रवेश आगोपर में कार्यणाहे बार किसे आना से सका प्रकार बुदेख कहाँसे कार दियं और एक हो सामने पर पहुँचकर उनहींने सामकों से विशेष्ण कर सामीजा अनुसान पर किया जनके वाले कार्यमा नार कर सामीकामुन्द्ध आवस्ताने लोगी हरेगी भी देख सामकों स्रोत प्रवासकों अग्निक हो गया थे। अग्न सामकों स्रोत प्रवासकों अग्निक हो गया थे। अग्न सामकों साम भागिनी आवस्ता जिल्लामी और उस्थ सम्बद्ध सामकों सामकों किस्तान हो गया थे। अग्न

क्षे । स्टीन नामका एक नमार्थ था, अ. क्लोने जो कर्नाधनीय आधन से सम था किन्तु. नाम अस्टानी तकती फटकार दिया था। उस दिन

प्रेमिने स्वकारकोकः । जाना को अस्ति । स्व भी वन ४१-वन विकास किसी-- का कारण है. को उसका जलकियाँ इस क्यांतक करेंगे परिव When it was write and of a large कर्णन जननेके किने करिने अस्त्रन्तपूर्वक बहुत देशाना एका किया और समाधिन इभावने उसने अंद्र देवलंको अलेओंग द्वार निका सक्ते बाद भीका, अल्ब संभव कियानेको असलसम्बद्धा भडी। मत कर्मायनी हरा काक्या आलक हुई है। असका रूप करण पर अंगल का विकास हो की साथ स्वयं करेगी अदः अनी उपादको भागीरी **विक्रि**स

हेसा निक्रम क्रियोह सन्दर्भने अपने क्रियानी १ ० ० ० एक कुछ किया और अर्थ कर्षिके 📭 🕶 पर 🐮 जिल्हारम अस्ते लाला असं हैसाकी उस सुन्वरोके के प्रसाक्षतासं किल 🔻 बह पहर आका बारेनार फटने 🕶 🗪 पर कुला द्वारतस्य जीवा<sup>ने</sup> हो सकता है। अपने भागीका प्रिस्थन कर देंनी इसमें तथिक कल्याल हो। आप कीक्स नाटने हैं वैक्स की हो। आकार केश्टावक पाए सर्गमा और आवकी अधीर ऋता है। अप्राणं कि पाएँ भी नष्ट हो। बार्नेको यदि अहरूना अस्थान अक्षर क्रम स्टेगा र

अभवन्त्र जाती

**अन्तर्भ को कोर्ड** मही कार्योगी अन्य अन्तर्भ श्रीभव्यक्ती **उसते वि**न्त्रा मि बहा अन्तर्भ मध الجاري المسي

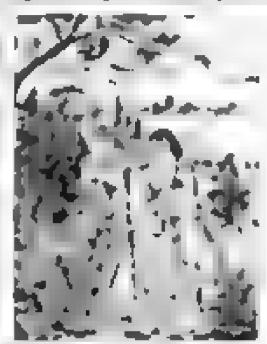

प्रथम होहमें, प्रस्तन होहमें आयों 💌 🕶 🔍 🖛 📭 क्लिक्टिन कहा, ऐसा ही होगा आयका भी पायक नहीं है। अदि ऐसा हुआ तो आपक्षेत्र एको इस सगर यह प्रकारको अपने अध्यक्ति।

अवस्थितेमाओं कालों हैं। तटनकार कर अन्यत वाले भाषताक्षा को बेरी जी जनप्रताको हांनेकाला क्या करूपियोक साथ पुरिवत कर विसे स्वरोगेश्वर पर्यतक्ष greater by कारीत कोरक — क्रान्यको । स्वाप कार्य, एको असे । सन्दर्शकोर्ज करियकि । केराको नक्ष अस्य यात्रीके ती क्षेत्री धार्मिक क्रि.थ यह हो स्त्री है जो। दुक्तों अदेखीर्थ अञ्चलक्रोक क्रि.ए क्याने स्त्रीय क्रि.स् भार हो। कहा देखेंकी कहा कहिए। हो। इसके में अनुस्त मध्याकों अर्थकों अर्थकों और केंद्र कर होतों और सुकारमें पह क्या हैं अध्यक्ष, इस स्थान में स्थान कारामके संकलने समाध्यक्ष किया करती. क्षेत्र भारते, केला हो अन्यवंद विको लग तेवार पहें। को अस्थान हामचारकार कावारका स्वरूपका नो राष्ट्री अन्य केरा अकृतका हो अनुसर है। स्थान करके-करने हमा अध्यक्त राष्ट्रकोड़ की जेने नभ करण किया अस्तितीको अधियो उसकेत कर्म्याचित्रीके बतार बद्धान । ब्रक्तम प्रोध्ये बाह्यकर्मकरको क्याप्तन को लाधान दिना और अप्यक्ती कुर्वेद अनुसद्ध करान करान वैद्य गढ़ गर्थको अस्त्रीय पूर्व कुर्वाल कर्कानाः अग्रिको १वेनि तेजस्यो कलकका प्राप्त हुन

ed at 2 to the event

a 節 1 章 型

न राम अन्य के प्रतिक्रमण कर देशों दिनकेचा अन्यक संस्था रहते जाति हुई। के

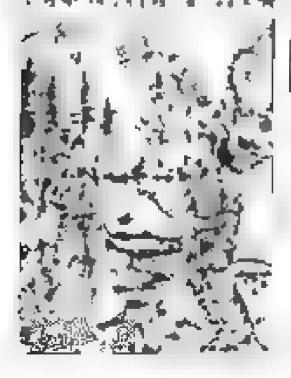

राजनसङ्ख्या हो सेनो स्टब्स है। सेन्युर निरम्ध औ करा पुष्टिको के एक समझे हैं और प ारिक होते कामापारी केरी दूसरी मान्ती है। एक ्रेष कर है के एक्क कर रिये जिल्लाभा सामि हास्त्राची जाना अन्तरा ्रवेण के राज का कुछले संस्था कार कुछ रचा भी काफी राज्य व संस्था का पूर्व एक एक स्टब्स्ट कर संस्था विकास कर हो। मीडीक ्नवे रचार क्रमान क्रमान होता है है। 阿尔 电双极 阿拉尔二姓氏电影中心 电压机 हा करनान हुनेन को एक का अवस्था पहिल मानानका स्थमान की कलानीक होता है। क्रोनानी कार्य रक्षण हो कारक है ।

> संविभेरेकी के कार्वे सुवधन तम अविवर्धकर्ती लापुरि उन शेलीकी भी काम है दिया— राज्यके क्रम अक्रीमें क्षेत्र ही काधाने और कुरती शर्म रोगने द्रस्य संग्री । भू निबंधे बाह्य स्टब्र हुई, मेरी बाजियोंकी स्कार देता हो राग हो क्या हुनी प्रकार की बोध- गाँसे एक बकान सम्बद्ध दीवा चान भी रहा। है पत्र अभ मी वं गरन दर्ग है, क्या अलको इसको १८७२ आवाद हाँ कुनवी देवीर जान जीमा र विकासील रहा है। विकास कर मेरा क्रीका

दिने दिनी हैं। अपन हुन रामस्पन्ने मेरी राज्य क्रोजिये जैना-अभेती भनवान करते करते क क्रिक संस्थानक सम्बन्ध दिया हा। जनने विस्तरको हो। मारिक जीने मेरे अञ्चलके और मान्ति प्रतिकोत अलाहे मेरे निकारने निका था। जिले आवस्तानामां अन्तरे भिराको को इसामी विश्वा पानी भी ( 'कह भागान आसीका काम है। को कारन सहसीका संस् कार्यन्यात्म है। अन्य हमें स्टेश की बारून की और **बारमके जन्मे होरत ६।का आने इस इस** 12 4 4 6 61

मार्का क्षेत्रको स्थाप है - स्वर्गके अपने सहज्ञ श्राप्ता अस्ता अनेतरभागी सामेन भागिता को। फिर क्यो। यसे अल्पान करने प्रतान हमें उनमहरू निर्मेश सहित वह राज्य अरहीका इंडम अन्ते हे किया। असे मोक्से अवस्था युद्ध आयुर्वेटके इस्त हैं। तन्तेचे अवसंवेटके बक्दी कोई भेए उनकार्य करों है।



अस्ति। श्वास्ता व्या ११६मा जोर-कोरमं नर्मना अस्तिक अधिवाससक्त्र क्षम धन किया है कि इस १ । अ रणकलापनंक कहाँ का वहीं का वहीं का अधीत तथ क्षेत्र सामन केंद्र अंदर समुद्राभारी किलाधरराज्य 🐠 नक्ता अवीराधालको प्रकार सिनका सह केन्द्रको प्रकासभावत मुख दुर्ग्यावस्थ हो पुरीपालको एका क्याओं क्याओं कहती हुई करणाधनी कानीय दिन मैंन अधीमन पुरिके मार क्यार प्राप्तना विकास करने क्षणी क्षण स्थारिककारी केवा और कालरे मुझे कार्यों आकर्तेय कार्यकार कार्थ है अन और उसने अल्यान वर्षकर क्यांकर बार प्रवार की जने है और के कि विकेश कराई अल्य हान्यों से उसे वन्यपर पदलार स्वाटक अलंगा कार्यपर की का वर्षीने पूर्व अपूर्वेदकी नेवाँसे राशस्त्रको आर देशा वह देखा वह किशा नहीं से, तम वैभे गुस्टे इकामका सक्कामक निश्चांबर भवते कानुस्त हो राज और मन्त्रेगनाती जिला शिक्ष जनव में मूली विश्वाभिनी के अनुर्वेद विकास कियोग भारतसे कोरल- कोश्याः मुख्यतः काशीः तस समय में भी अहरतः हरका वह विकास कारण होड़ने, इन अध्यको राज्य करिन्स्ने और औरहा करता जन विस्ता पुरी हो नया, वन पूर्व मेरी कर सुरेश उराव असने कर वृद्धियन कर हुई हुआ और में कर-जर हैंग्वे राज कर्माच्याके किये हुए आकान अवेकार आक्रमें केंद्र हींगलेकी उन्हरण सुचनर मुचि भूते करकार गर्ने प्रदेश कर दिकार कराधान। कावरी अर्थ कोई कोध्यो गईन हिलाबे इन कटीर कावरीकें कोडी अध्यक्ति अध्यक्ति विकास रहे शहरानी कार्त्यकाचे कृतक—चतुरस्य अनुविद्य स्थितं जीति अनुविद्य क्रोकरं भूतने विद्यालये अन्यत्रेण (मों) किया कारकार्व और कैशा कार 14क का - किया है और मेरी उत्पक्षित्व कारके होंबी उज्याबा कारत कोल्ल- अर्जारक पुनि अर्टर्ज अर्जार है, इसलिये की सामने सु स्थारन हो का कनके

war neb and get the ना में करण भी कृषित हर । श्रीरात करण क्षतिक । के प्रतर्भ पान क्षतिक को प्रतर्भ पान किया । का प्रतिक । का प्रतिक स्थापन के प्रतिक की प्रतिक की प्रति A RESTRICT OF THE RESIDENCE OF SHIP AND

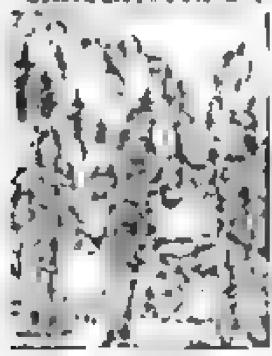

िरुक्त कर्न साह≥े आहे. र रही संबर्ध ( Berlinea ) हुए हो और अन्य केवी अन्ये क्रम ारे के दूर करते । 🖦 । टीम्प्य प्रकार कान्य है है से प्रांत ार का अब क्षेत्र क्षेत्र करिया , क्षेत्र असेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र करिया है है की केस्ट्रक रक प्रमेकानो क्षार कर | बुक्तो कार्या करन क्षार्थको जिल्ला कर्न स्थ agrant graph of the company of the first the state of the company of the company

> इस प्रकार के एक हो सम्बद्धांक उठके . वै ६ ७६ कि 🖘 । स्वर्धिनियुक्ते प्रवास्त्रपूर्वक कहा। 'तावां मेर्च वाव कुरका में करता विश्वकारी पूर्व 🕻 👫 😘 from a ready from 6 process of the बेजमें है रहा है, स्मीकर कॉर्नेक्वं। सक ही अपने एक देती निवा ऐसे जिससे सम वीओंक्स केरहे अञ्चले सन्दर्भे अने स्लेक्ट्र काः कार कुरुप कृता को ।' कांत्र कार्रे किली एकान्यु अक्ष्मर अल्लो प्रश्नेत स्थीना कर क्षी । तम कूमर्च कान्य ५७ अनवः अंकी—'शर्मा । का कर 4 में प्रतिश्व विद्वार कर्तनी का बीर भिन्न हैं। कुन्यसान्त्यन्त्रे ही ब्रह्मचर्गका प्रस्त अर्थके कारण अर्थोने जिस्सा नहीं किया था। **५७ वर पूर्वकारका गानक अन्याने उत्ता** बायकी हो गमा इससे ऐसे करने धूआ मेरी बात इच निर्मात समेरे युद्धी भागीयन शुस्त अकेली

क्षित्रमा करी तथी किर एक बक्त का क्ष्मांने पूर्व से किया और कर्यप्योक तालम-मध्या क्षित्र कर कर कर कर राष्ट्र क्षित्र मेरे कर कर किया कर किया कर कर कर राष्ट्र कर्या देने क्ष्मार कर कर राज्य कर कर कर कर राज्य हुए कर किया कर कर कर राज्य हुए कर किया कर कर कर राज्य कर कर कर राज्य हुए कर कर कर राज्य कर कर कर कर राज्य कर कर कर कर राज्य कर र







실택 क्रमा रहता हुता एक **मून अ**न्ता

चहीं दिक्कारों देता। किन करा कारण है कि तु होगा?

हुआ है। उसके सर दूसरे स्थितीये आसता है। जाद होता के में महामी शब्द में आतार होती अन्य अनुष्टे किया क्षेत्र पुरुष्ट्र किथ्य है। अने असे हैं और इस्ताई में यह समाई है के स्वरूप दान में बान हो की कहा कर कर के ला है। किया में हैं। अर कर का रहा कि रूप देव में जा है

है के हुई नहीं भारत । क्रमान कि के 19 देश । हिंद के हर्राहित देश के करते हैं का ही से । सामा गाँधको स्टब्स हो अब्ब है *ह* 

मृत्युका करण ४४३ में हैं। असम पूज़का काम करियेत मारिये ।

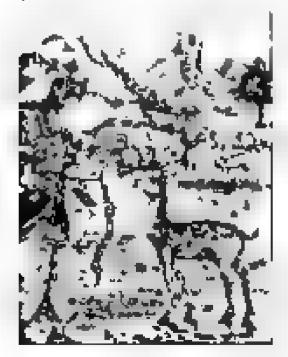

मार्ग केवल कहा – दोन पूर्ण कहान के उपलब्ध ्युको है और में अनुस्थरपञ्चारी जोन है, दिल व्यवस्थितको सञ्चा । जाते के उन्हें को प्रति हो है के ना कि होने प्रत्यका मेरे कान्य कि व प्रवास के केन

. में के के जिल्हा कर के किए के लेक कुनी कोल्पी - दिसा पुरुष्टों रोग जिला पाता भी पे देश अधीरकृत कोर्रेडचे आहे. पाताना हुइस

कार्यनिकृति श्रहरू— भीर एक महिन्दा कृत्या नहीं होता अस्तिकृत प्रदेश किन को का स्वाहक जन्म है। जिसे ए काले जारर पू. करने प्राप्त एक देश स्वराधिकाओं कर विशवस्त हुआ। एकति कुछ तुल्लानेका बार्गाध स्थानकाल में अरुको को राज करना कवाने में अरुको हो। ऐसी मूँ एक और अलाव बारफा में अरुको मेर रेटर मुख्य है। इस्ते पाने स्थान न नवन नवा है अन का नवन काल जान

> क देवी के भी अबकेश अवनी क्यों अनके. नश्य कार्यात्र रा अवोः नेव्ह केन्द्राहे पुर कार्यः क्रिक को बायस्त तथ लक्षकोंने सुतामित का इसके जन्म मेरे हो बेनबाओंके पूरी बार्ज बजने लो। अन्यकानम् नाने त्यो अनेर सामानारी गरपने राजी। माग और पास्त्री जांचे जसके कींटांब उस बान करने भी भावन करने सार्ग देवसाओंने इसके उत्तर करों औरसे कुलोंओं बांद की उनके संभावने देखका किएने अस्तार गांव प्रतिकान त्याः, स्थानिक अञ्चली चुलिसे सम्पूर्ण दिशार्थे ब्रकानित हो गरी वर्षे कर काम कलवान् और अस्त्रका चरावनकी का क्यूनेन्विन्त्रका पुत्र होनेते. कारण स्वादीचेयके क्यामे उसको प्रसिद्धि हुई। बदमन्तर स्वरोधिक अस्त्री रिक्रमीकी साम से १४२५ रू 🔛 😁 य दुल्हे सुनोबनमें याने अपे

सुनोः स्वरतेष्यम् मानानारमें चारावतः और भीषा द्वानशः मण्यन्तर द्वितीन अहरताना है। निसार हवा सर्वश्रीय में ही उस अध्यक्त को बाल है

कर्ण कर्ण के से साथ प्राप्त कर के समझा अपनिष्य महत्त्वमा अध्यक्षी सेन और क्रापों से सोहब को के जिसका क्षेत्रकों काल किस्सुकब आहि, साल पुत्र बुक, को परास् हुए ३०१अम् भगवान् प्रजानतिने स्थापिकवृति । यहाक्रमी अपैन पृथ्वीके वालक्ष थे। व्यवतक पुत्र पुरिवाल्को बनुवे भटना प्रतिक्षित क्यारोजिन क्याना वा, ४५०वा इन्हेंकि पंतरी किया अन्य प्रकृष्टे मञ्जानका कल्प विस्का हुए प्राज्यकारी सुपरे प्रकृषिका सुरूष सुनित नासकै: देखार तथा विश्वभित् पाकक स्वाधिकट् शहेट स्वरतीच क्षा क्षा और व्यटितका क्षेत्र करे । राज्ये, करान्य, क्षान्य, क्षांत्रीति, जान म. | बान्य करके अञ्चल प्रकृत क्षान क्षा पायों व क्षा

## विकास अधीय स्वतंत्र नी आठ निर्धार्थी का वर्णन

अर के बाद अंतिक अर्थ पक्ष प्राथमी संपन्न पूर्व क्राया । शीधिक स्टब्री है। ३३७% पूर्वीका द्वाया नहीं देही । मनुष्यभें कलक्कुनकी प्राथनित होती है। यह है यह पहुंच्य तम व्यवसार क्ष्यनमाओं है साथ

**भविष्यांकर्त काल-भगनम्** अवस्थे स्वयंनिश्<sub>यं</sub> कालन आदि स्थि, जोडी शीर सूँगा आदिश्य क्या क्यारोविशके अन्य एवं वरिकार एवं कृताबा एका दूध क्या विकास करता है। केले कृत्योगी चिरत्यरम्बक कह सुनाया। अध सम्मूर्ण भौगीयधे 🖟 दुन हेना और उनके दिन्धे अध्यम करवाना है तथा प्राप्ति करवनेकाही प्राप्तिनी क्रिक्टको असीन को को एकर्न भी बन्होंके उन्तवकदा हो आरू है। उसके िर्विकों है हिनका जिल्लाको साथ कांन सोर्गिकन कुछ है। आदि भी उन्हों स्थानको होते हैं कर्माण्डेकके जैके -- प्रकृष् । प्रश्ले काकके प्रमुख्यांचीर क्षणकर्म साठ श्रीविक्षेतक सकत्र ची निका है. उसकी विकास देखें लक्ष्मीओं हैं। त्यान नहीं कुट्टी। मन्दर नामकी क्षेत्रसी निधि में सन्तर्भ विभिन्नेकी आकार है : क्या, बहारका, उभावनी होती है। उसकी होई बहारका स्थान। करूर, कामान, मुकुन्द, बन्दरह, चौरा तम बहुह- से अनुन्य भी हता: तक्ष्युपी कर बाहा है जर कार, अपन निर्देशों हैं वेबक्शोंको कुए भक्ष काथ साहा आहे. धनव, राज्य क्ष्म देशव करनेकाने महामाओं को बेकाने प्रमुक्त हो कर बात के निर्मार्थी अन्द्र श्रोद्धा प्रमुक्त कारक शास आहे. अन्य नैजा मुख्य⊢दृष्टि करती है से मनुभावने सहा भार प्राप्त ने अंग्रहता, श्री-क्रम कार्यकार प्रहारिकारी वार्यकों करा। होता है। अब इनके व्यवस्थान भूगीन वर्ता । यद अनक प्रेरियमंत्री धन देश है। अदन सहजेति, क्रमण की प्रथम में कि है, यह सम्बन्धान अत्थार किया और किया बस्तक क्रम क्रिक्षण उत्तर क्रिक्षण उत्तर हैं। उसके प्रभावके क्यूका कार्न गाँदी और लेख कर गाँदी शक्ता कर विधि दक्ष की क्यूकाकर विकास करना है। उसना हो नहीं जार कावेंग्य कह समुख्य अनके कराय लुटेरीके हरवले उत्तरक अनुकार बराता, प्रदेश मा देखा राज्य संभाषान्त्र प्रदाः संसाधार्थं बाहा आहर है। करात्र समाधी जो निर्दिय वेक्कीन्द्र बरुवात, है। क्यावक श्रीवंकी जो दलते हैं। बंधिकी दक्षि प्रदर्भक भी बनावमें कर्यक्किकी िर्म है, यह भी साधितक है। असक बार्मित हर। ब्रधानता होती है। क्योंकि बह की सामस्री किया

देश को अंतर्क अधिकार की करना जिल्लाकर पूर्ण एक क्लाकेस में हुए का उसती है।

क्रम है। उत्पन्ना अन्यत्व जोस्त्र अन्य कारण है। यह सम्बद्ध क्रम आस्ट्रेस्ट्रे क्रम क<sup>्रम</sup> वर्ण रहन। न अराज कुनते होते हैं। उद्यालक देवी अराज को प्राप्तन है। तेल देवीयन केन जाता भारते पहले महते बाब पीर्वीतन्। अवस्थात साम अक्तामा पद हे उसकी बुट पहलेक ५०० केंद्रे क्षे हैं (क्या सब पुरुषोक्ते केपीय बनावी और दूरहे**ं** ही उपचालका हो जान है। प्राप्तिके करना दिखा कारने अके अने करांच प्रश्नमं आरण मही होता हम । सुकाने ओका एकान्य है।

प्रेम अनुसार प्राप्त का अनुसार क्यांट अनुसार के स्वरूप का के का दिवस का प्राप्त और करों करतर पूर्व पांच आरम अमेरन असे असक करका प्रकारित क्रेस करता है। इसी क्रमार की पहार्थित बनको १९४के सिन्ने कानुस्त १७का है। भारते २९, राज्यपुत्र और २-तेपूक दोवीको सार्व-१९४४ वार्य ही अभिने भारते याही का बाद कारत है और असती है उसका कर दीस है। उसके सरकांनी म दर्भ अपने रामभीकों हो लाहा है। आधिल क्यां आलेकाच प्रकार को बारकाल प्रश्न को बारकाल न ध्योर्ने शाक्रकर रक्षात्र है। यह सिवै भी पन हो। क्षेत्र है। यह करन, मामन, जान, करन, कुन, 清後 章花 独走 前衛 海原 田田 マロウ まつ भेक्ट कर्मा से बीचर्न किन है, यह जीवनके अन्याद साल्यांक संदर्ध का अव-रकाकुमार्थी हैं। उभावी दृष्टि वष्टकार पहला एसमुखें जिल्ला करता है। यह प्रमुख सरकार और काव्सी होता है और बीचा, जन कर्न पटना अर्थि पार्टीका, कान्यता, कार्रियों सामाता, तर्दियोंका पटन वीववाता, भेरत करना है। का सके और मामनेकारोंको हो। एक आयोग-अपने प्रश्तिक बोचन है। प्रयुप और क्या केल क्षेत्र कुल, बन्दी अर्थ कर्न कर आदिको कुल आदि भोगीका उपभीत करके समृति साथ। क्षेत्रिक भीतवर्ष के हर्षे अधिक करका है। यह विकेत अस्त्रों है। यह श्रीकृतिये होत विदिशीसक करती भी क्षेत्र ही बहुकारक के कार्य है। इससे दिन को । दे र सक शासकों को अस्तर निर्देश है, कर राजेगार पर करको कार्निक है। का स्वीतन को और सर्वातको कुछ हांत्री है हमा अपने नक्ष्मीको राम्बेशुभ बोर्नोले संयुक्त है। उसकी कृष्टि अहतेगा। भी देसे ही तुर्कोले बुद्ध बन्ध देती है। बहान् बह सन्तम अस्तिम प्रदेशनो जात होता है। यह स्त्यात निर्मित एक ही कुम्बदक कंपित स्कृती है, दूसीको प्रमुखें, की और परित्र कर अवरेका कंदर एक नहीं किससी और के लिएके का प्रमु करका ऋषः विकास कारण है । महाभूते । यह प्रमुख्य रूप अर्थे <sup>\*</sup> निश्चित होत्रो है, अहाके कारण्यकः अर्थेय स्तुते । यह तमा भारत आहे हुए ऑडिंक्वीका अलार होता है। जानी सभावे हुए अब और करवका असेन्द्र हो। क्या अवस्थानको बोबो को की भार मही सहय अध्योग करता है। असले कुर्द्रका स्था सहय - ल का और प्रस्का स्त्रीत करहा है, का का अब कार्य हैं, इसी मुहारीको अपने असे कार्य बहुत हरता होता है। रहीते कल्पेक्सम् बायक किराते सङ्ग्रिमिशे एक कराव शरा अपना हो। किन-किस स्थानको हुन्छ। करते हैं कि कम अस के प्रात्तवेन साम स्थान है कि प्राप्त हुन्छ। वास को दिलको होती है को संस्थानको और कार के निर्देशों अनुव्यक्ति आदेशों अधिकार्थ आने दए ४-अ-क्रम्बनेस ४-४-क्रम करते हैं <sup>।</sup> इह सक निर्देशकेंद्रवे स्वर्कने हैं। का सकता

### The follows with the 10 on the course

स्थान के स् स्थान कि साथ स्थानक स्थानक स्थानक स्थान स्था

इस्तार रामी के रामक विका बरमें होंड आप इस्तार रामी के रामक विका बरमें होंड आप राजाने प्राप्त इस इकार निर्मा बनमें रामक सामेश बहुताने उनकी पृष्टिने कु हिंगेंग सामक अवने उनक प्रकारन केंद्रभ बड़ा अनुसार कान। इसर श्रम अपने औरस पुनेचेंद्र भौति ग्रमानन THE STATE OF THE S

and the series of the series o

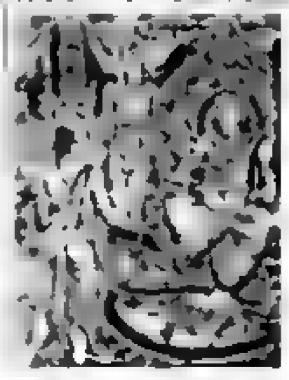

драживания и пр<u>иня веродинательного принятельного вой веродина мерения и веродина и на веродина и на веродина н</u>

क्रीलाः संभ का पद भी श्रुवित कर्माक्य कि १८कलों दिया। तथ करने कारका स भोगकः सम्बद्धानसम्बद्धाः क्षेत्रस्य <sup>क्ष</sup>े

कुरू रहा है है। जरहाँ को व सहन केन्द्रे हैं। भी उसे पूर्वि प्रकार हो उसे थे उस्तान आहा रिकाह की दिल्ली की इनका करना क्षेत्र करने। जेना मूर्ति हो छन एक उद्धारत साहे को क्षेत्र हो। र्वोक क्षेत्रक क्षान्त्रक क्षान्त्रक है। क्षार्यक कार्यक क्षात्रक क्षान्त्रक क्षान्त्रक क्षान्त्रक क्षान्त्रक क न है जाननी होती हैं का न्याधानक भी तथा क्या हातें क्षेत्रने तथा होता है है है। जानना कोनल पर्यो में अपन्यों प्रवासी कार्यन्या कुछ । अमित्रीय विश्वार बनके देशी प्रवास है, यमका इन्हरी पुरुष है

करों। में पूर्व इंप्ले के से संग्र हैं करने द्वार उत्तर करना दिया स्तरभक्ति हुने हैं अन्यक्तिको नवे कुछ अन्यक्ति । अभिन्न कुछा अन्यक् वै अन्यक्त है अन्य होंगी है। केंद्रों को ना क्षाप्त , साथा को करणा अब का उपास्तालक पूर्व अना है। समाहता क्यों कान देनेगा थे हैं।

काक व्यक्ति पर होत्य इक्त एक्त हैं कि वे अर्थ कि व्यक्ति प्राप्त स्वीक्ट प्राप्त पर्यक्री रथ । करनेन प्रकृषे वर्षेमेंकरक प्रार्थित निष्क है। अन्त्रेग्री स्ट्रेंग्व वर्षेक्र है। वे वे वहीं होती है। नगरनार करने रिकालने कर्मने सीमा अल्ब है। इस सामग्र भारत एक बान पुरस्त है, हाने की हैं। इसके प्रतिक्रिय करोंके आधा अपनी है। अपना ना धूनक होने कहा ही उनको पहले पहले अपनी विश्वके कारण देश करूर (Arabidata) है। जनका शतक विका किया किया किया की नाई होता हुए। ार्थने को मेरो संतरि होनों जाइ वर्धनन पालक हिन्दी अस्तिकारी कीर्यो । इन्हे <sup>१</sup> इन्हे इन्हर मेंनि असती । इस्ति कंस्त गाउन अक्सको देखका गीते कारिका कुरावत आक्रोत कार्यने नियेदन किया है। | राज्याम अन्य बालका उनका करान करान कर दो मां-साय ३.४ लाउँ कर्णांच कांत्र वा µतायो स्थाने किन् ता जिल्लाने पूर्व आत्मान किया और भूति क्षाद्री हैं।

प्रामिति विषय करके तर उत्तर सर अवस्थात्म करता । उद्यासकर भारत हिंदाये । उद्यासक एक काल विकार व्यवस्था के मा<sub>र्स</sub> हमा वि ধ্য ।ই কৰা কৈবা e sedial কৰা ব্যাহ্ম এই কি প্ৰায় কৰ্মনেৰ্থ কৰুই কৰে।

्र शहरवर्ष एक अर्थ ५७ वट सुविध्य दर्शन वृत्ताः क्रमान्य कोन्स्य— 'जन्-मिर्ग प्रीप्ते | दुविरो | जो जन्म निर्माणकाम में और अपने देजने बुनाइ है। नेक्ष में उनाफों निर्माकर्धीनाता उच्चनाथ का कान्या सम्मान करने हुए सिम्बर्ध নালৰ জাউৰ্ব হয় জাইৰ সংঘটন ভূৰবোলা राज्यने करण अध्यक्ष देखी करी संस्था कृत अध्यक्ष कार्यन केवान अस्तर र आवसीतक

के का क्योर प्रस्ति होनी कहें ना विवेध कहा है। यह किन्मीसने पहुँ कहने हैं। इस कार्यों प्रीप्त का कार्न मिश्र कार्रका विकास है है

कुतकुरू कोल्या सुरात अपनी प्रकोशनी स्थान । स्थानी कहा— स्था प्रकार स्थानी स्थान न देश हैं। एवं न देशक कृतन की निन्तन्त्यों कृत करक करदर जान में उसके जा हमान

प्रमाणकी मेंद्र भी भा भी भीति स्वापकी सूर चामानकी है≱ें कर्त मुनकर क्षेत्र राज्यन राज्यिक क्षेत्र शामालका हाल उत्तर है है उसने ो के नगरण जान है से इन्हेरिने अरुको क्षक है जन जन्म पुनः एक कर देश एक निकारक अर्थ की उन्हर राज्य पुन्न सिंह The transfer was about \$ not provide the p

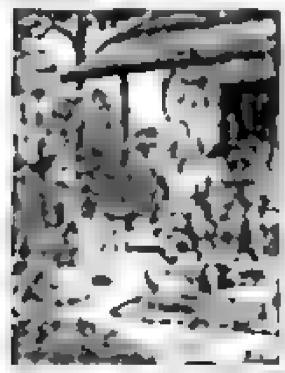

The property of the property o

सार्वा अवेद स्वाह है — मूर्टिक से सार्विक सार्वा अविद्या हो को व कारका कहाना और है, में सार्वा अवेद भूत और व्यक्तिक प्रकार हाल है। बाउवाने, कार्यावाने व सेको कान से क्वा है?' सार्व केसे — सार्व्य अविद्या का कार्यों कार्य सार्व्य केसे — सार्व्य अविद्या कुछ करोड़ी सार्व्य केसे — सार्व्य अविद्या कुछ करोड़ी सार्व्य केसे — सार्व्य अविद्या के केस सार्वे कार्याव्य अव कार्यावाने कार्यों का प्रवृत्ये अव्यो, सीहा ही अस्य केस बाद्यावान बार्वा कार्याव्य कार्याव्य कार्याव्य मार्विक कार्याव्य कार्याव्य कार्याव्य

man of the contract of the con

Applications of the second

A 10 or of Physics I

शर्भी-अभी कालो उदाल है, वर्ष हैं। देशका संबंधि कराव्य वहाँ हर कामा है। में कारें भौतर को करियों, उस्त अभग करने लेख अस्तरे चला और मलले नियंत मताबार में को भार राजी तार्वा है। उसने मुझे शत कारण सार मनने बाद एक के पाने मेरा उपनेत करन रि अप 4 मुझे का ही बास्ता है। इसका मुख्य इच्च चन्द्राचे नहीं आहा।

पन्ना बोले - प्रायम्बर्ग से परा पूर्ण कराय है कि अब राज्या बुधको वहीं कोहकर सही क्या के र महो अल्ला चरित हो पहले नेना है।

प्रमाणीने कहा- का निवादन हुओ प्रकृत भीतर पहला है। जॉट अस्पन्नेर उसमां भव न हो 🐣 प्रस्ते करेश करके हैं किये र

many with their a part of their Prime the feet training that a क्षत्रके जिल्लाक स्थान

Note that the party life is the party that the party to be the कारों करको पेहरती भी है की करि हती अल्पन केरी किया ?

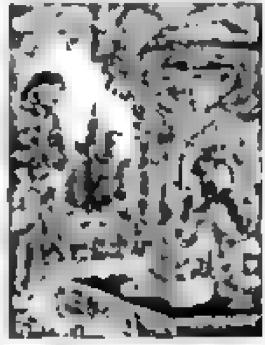

मिं प्रवासी की एक स्पार करता

they will also with their the territories will also represent their part of it for 化硫二甲酚 化二甲烷 电线电影 का बारे पूर्व हैं। कुछरिक कराया रेक दिया और जिल्हा गरी करों को का देश कर ने क्षेत्र क श्र-सदय कर दें हो इस कराने आ**र्था**-पूरे स्वर की 200 सूच पहुँ प्रथ की है में इस्त प्रदास्त की की है है होते था. क्षा के कुला के कहा है जाता है। इस कुला के अपने की और कुछ कार करने करने हैं। है कर के काल के पान जिल्ला करें है कम का ना ने इन्तर न रूप करना कर है। जान का अध्ये स्थापिक कोजिये और इस आसमान के ये । पर पर्वे आगद ज्यानी किराबी हैं, जो अनमें the electric party the second filment of their property from the second film.

> कर्मा क्षेत्र — 'प्रतापन क्रिके AT IN ALL BOOK & WHITE

आता है। में जिल्ल किसी यहमें आज हैं, उधीरना में इस बा<del>वा लेको इसके उन्ह</del>रीके लेकन व्हेंका करनीयत कर करके कर मुझे दूर भना देखा है। असर है इसके निका और भी साँच की चीरन मन्त्रोद्धान कराने कानकार कानेने इसका । भूने कोई वार्य हो में कराने लिने व्यक्त दोनिने क्योंकि करेंद्रों भी पहल पहलेके किया बात-कर्य कारण करें से दल की बाव का बाजा भद्रभेके प्रेमक नहीं रहाना राजन में जानका "बहुब अक्टा बहुबब एकएने अस अस्तानकारके, दलक कृत कॉबिये

चीर राजाने जोतरी : पहाराज । सुद्धे अपने की 🐠 सुनाजा होता कहा है। यह किल्लाका से बलमें निभिन्नमात है, यह कब मुझे बहलाते ही कराक को गुजा है। मर्जक्रममें मेंने किसीका विश्वेप कराना होगर नह जराना सरना करना निरुक्त पर्वकां भी स्थाप क्षाच मुक्क भी कर बजा है। इसमें कुल्पेन्स स्था दिया है। प्राप्त आहमण, श्राप्तियः वैरूप अपना \*\*\* \*

का जाते हैं। ऐसी द्वापी इस कहाँ कार्य पान । राजाने कहा: 'शिशाचा' वह कार्य हो नार्यका अभी बड़ोमें वह इट्टेंबज बन करता है। इस्तिनियं भी समझीत कि तुमते नेत नाम कार्य दिया कर कारने कराते. कारने कह विश्व अध्य किया है। दिया और बहि कियाँ जानीर समय में सुकास

फिलोस केंद्रका है, 20 भनेर राज्यको गता है जात । जो दहता दर ही जानेते जल करके स्वमाननेते ही अगुर अवले कियों कांग्रेके किये अगुर देवार करते थी, के कावक इसके परिके करते की का दिला राजा भी उसे लेककर पर-को कर इस लक्षणे कहा -राक्षण हुन भएते कह तुके हजार विचा करने लगे— उन्हारी अपने विचयने हों कि इन चनुष्पके समझकते का कर्त हैं: अब: क्या करें, क्या करतेसे मेरा करत होता कारणत रूप हुमसे को अस्थ अर्थान नाहते हैं। उसे सूची । यहाँकी बुद्धे अन्योक अजोग्य बतलाक है। यह सी एक एक कार्यान्यों को जुल्लाको अक्षान अह और नीर दिनमें को कार्यकों वाल है। अब में क्या करें। \*\*\* अब नक जिल्लाहोल हो जान इसके कर इस क्वीकां तो में \*\*अब दिया आब उसका कर केसे इसके भरमें पहुँचा आजां कावा कर देवेदर में उनने जनना कर जननातु नकृषिते ही जनकर क्रान्द्रीक कि सकते अपने काल आमे हुए मुझ नहीं जो जिनासकर एका फिर रुकार अध्यक्ष हुंद अभिरासिका सम्पर्क समेदद पूर्व कर निवाद . और उहाँ अधानक सर्व अहाँ के विकासकीया राज्यके भी करानेपर कर राजस अपनां पायकः अपनित्य प्रवासीनं कार्य में १९३३ उत्तरका उन्होंने हाक्यूचीके क्रांगियों प्रकेश कर ।श्रा और अपनी मृतिके पाम का उन्हें ग्रेजान किया और राध्सकें क्रांकरी रहको हुए स्वधानको का नजा किस हो जिलाने, श्वासामीके विद्वार्थी देने तथा उसकी अस्ति कर अर्थकर प्रक्रमध्य मुक्त हो गर्ने द्वालाके दर होने आदिका कर बुधान्य टीनः टीनः

अध्ये एउल्लो अल्परे वहारमा स्वामीले जिल्ला — व्यक्ति बहार—शास्त्र तुसने को कुछ किया बाज़ है। य इसका बीच है। न मेरे महास्था गॉलस्था। भीरे पांच कुन स्थित कार्यकों अपने हो। यह औ दोध है। सब दोव केरा ही है। क्योंकि क्युक्तको जुनुको किया नहीं है। विदुष्टोंके विधि पत्नी धर्म, बावनी हो करनांका करन भोगन भारता है। अने पूर्व कामानी नैर्राष्ट्रका करना है। जुनने रहा कोई भी क्ष्मों न हो। यहाँके व होनेक बहा ब and को का पार का अध्यक्षक अस्त्राय अपने कार्यायकालके आश्य नार्वे रहता पुरूषे अस्त्री। क्योंका करने अल्ला करके अल्ला कर्त किया जैसे आप में दिखान का ल गीमी को जायकी में इस विकास के लिएके करियक राज्यान अक्ष्मिकी है, बाल्या कारण आध्यान क्रीयान करून जानके साथ रहानी है। भाग्रे के न

उत्तारा था। में अर्थ की बात मेरे अनकाम भ द्वार को बार्सक कराई है । इसका का कारक है? बाबा साईच्या

क्षिते 🖦 । राजवु । वसे सिंह, स्थाप थ है। उसका व्यस्ति अन्तिक्य भा नहीं इतक है।

बार के उसे पारकों कीन से गबा और नद अन्ताक द्रवित केंद्री वर्षों धुई है, यह पत्र बचार्चे । मन्द्रभ वज्रासार्वको समा सर्वे ।

विकास करने हैं , एक दिन प्रश्लीन तुन्दारी जानी। उस बाहरानको देखा, जो अननी श्रीतास्ती भागीक हुई भूज्या पर्काकी बदान करके आता भटकर जान करन प्रथम हो। इप देखा। उसका कारा शास ५५०वर के उसका आक्षक हो एवं अंद इसे वालभलोकओं से एवं हैं। कारने मेर्रे वजीको लाकर मेरे अमेंकी रख मान्यक कर्षांत्रक करा, मानाकी पूर्व क्यां तथा को है प्रकार के प्रकार की प्रकार की वा भनेरमा ज्ञायको क्याँ है। अन्यने बहुशास्त्र देखका है।' को विकासकर बहु उसे आपने सतने से नामें पड़ा हैं। वर्गीका ऐसे वर्गी पतने नामें है 2 करते कोई उन्हर करी दिया। तब रिमाने उन्हें रजीके विकार समार कर कर्यों कभी रहे हैं।

प्रकार पश्चीके सिन्दे क्योंका ल्या था अध्या जन्मका, प्रश्ने में क्ये उद्देश क्याल क्याले वर्ण अपने चंदनवर्ग का लिख

कथा क्षेत्री करवान् ' ५०। स्पर्धः 'बद्धः सम । समा क्षेत्रे-- महत्वन्तेः सुद्धे ही बहुना कर्नीते भी। नामाँका करू है। मैं सद, क्लोक अनकर हो। यो क्यान (३४ है: किस का के ५६ सन रहका

इस्रोतिक केंग्रे उसे त्यार विका उसके विकासको । अधिके साल-पानिक अभिन समाव सूर्य विकास बीकाओं भरें। अन्यपुरुष कर्मका को रही है। मैंने और अनेएकरकी हाकार्य करूर एक एक और इसे बजरें कोश भ फा। करियह कर्ष 🛶 कारविकों सरहारी भूतके उपक वर्ष की यह मधी उत्पन्न उसे कर्नर क्षेत्र अवस्त क निरहचरोंने नकरोंने उसपर करवार और गय भी, मी परान्य समुख्य १६लंबारी है, अनुमूख्य के और सुकति अप व्यक्तिक इस्ट्रेनियमें सुद्ध प्रशंको होत्य सम्बन्धि विकासीने की जाना है। अर अस समान स्थानसार्थे जिल्लेश कर प्रकार करा है। अन्तर, अप जाओं: भर्भमांक भरतीयर कंप्तर करों और भूत्वा कोले—बुद्दम् व्या को कटा अदभूत क्लीके काथ ग्रह्भा सम्पूर्व करिक ।अद्यक्षिका अक्षान करो

वाली प्रक्रेक्ट के बाद है है। जार भिन्ने में सहने क राज्य क्रमें प्रथम करके रचना कारक हुए और क्रीयने कहा—पश्चसम् बागान कर्षत्र १७० अपने बगलते और आने। वहीं आनवर नन्तेने

इक्स्परी कहा-न्यकेंद्र शास करके करें।

ा करण कोलं — हिण्लोक अपन<sub>्य</sub>े जनने करका भोजा. हो न हो यह पेरी भारत्यी सीध नवस्थाली। यहना करके सुनार्थ हो रहे हैं किन्तु में संकर्पी

तम जब रजारी बहुतको महिन्दु हार इस उसने । च अन्त है और स्वर्ण अन्त में बहु हुई है से साम

कारत करता, ही न हो प्राप्तकारण को जना है है। यह समेरी को एक स्थाप ।

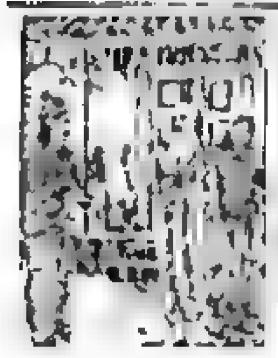

नक्या कोले — सर्जन् काँट में प्रजीवने लाऊँ। में में कर करा भी स्रोतेशन उस्ती हैं: अब इससे दु:स हो निर्माण, सुन्ता करी। क्योंकि करा मुनते नेजे को राजती जान कोई हैता का की रिकारी कर की अवंति की जान

**बाह्य प**र्ने करता - सन्तर्भ अस्तर्भ हवि स्पर्नेकर हैं। क्षीतेक दिल्ली होता का कारण उनकारक होगा: आ जिल्लो क्यान रक्यांबरो सीव विकास अल्लाम किया करते हैं, यह विज्ञानियानासक यह बहित्रके में असीका अनुसाध करीया ।

सम्बद्धी क्याजिक करानी और यस अंदर प्राक्षणने । सक्की स्थीमें देल उत्पन्न करनेके लिये इस- एक जलकी मुकल पूर का करेंके? काके अस्त कहा किया कर कर्म कर कियान ह । आहाबा बोल्सा अवश् में आयके कहारेसे

मानत हो गया है, तम उत्तरी ग्रन्थ<del>ी भारा— महताना</del> क भ अपने पान प्रकार और अमले प्रकल करना कि भोगते हुए बद्धापूर्वाद नर्गोका अस्टान जीविके

बाह्यकरी कर स्वयं क्ष्मको कहा विकास सम्बन्धाः स्थानिक स्थानसम्बन्धाः स्थानिक निकानसम्बन्धाः स्मान किया। उनके समाम करते ही नह राक्षण द्यवाकः चार अस् पर्शकः स्कृतः प्रकास कार्यः बोरक क्या अवस्त्र 🐉 क्या सम्बन्ध जिल्लासके। शांध अनवा सारा बरकत मिनेदन किया। किर बह गुरुस कलावर्षे सावह समीको से आना आनेका करने हरियेक अनुसारक राज्य पहिल्ला हेला और नवी प्रस्ताताके साथ करिका वर्धा— <sup>1</sup>भक्षार १२६८ क्रीडमें हैं जिस कराने अपने अधिनी स्त्रीको इसली ले ककर क्या—"कियं क्याचार बार गुहाने केसा क्षे करबी हो। मैं तो उपमा प्रसव भी हैं।"

ग**ाँ भोटों--**महाराज मांग क्लम मुहारू अक्षप्त में तो में जावले एक नाइक करती हैं। उसक क्या दर्भ करके येत कावर को जिसे

राज्यने कहा—जिमें सुर्वे को कुछ भी अभी हो व्या निःसङ्ग होकर कहा । युक्तर किन कुक भी इसेक वहीं है। मैं इस्हारे अधील हैं।

राजी कोल्के जान की निर्म नागरको नेसे में आरम्भ करका हैं राजन जिल स्त्री-कुल्पीनें करतीओं बान दे दिना, जिल्ली कह गुँछे हो क्यो क्लाक केंद्र के भी उन्हों विश्वतिकता हैन अन्तर है। सदि आग भी अंशाबद अवसे क्षेत्रदाता करती है। इस्तिन्ते आपके कार्यको सिक्षिक निकाल कर सके से क्सूको मुकल कुर करनेके। निन्ने प्रकार कॉर्जिने कॉट ऐका को क्या हो मैं

का राजाने उस बाह्यणको बुलाका पुत्रः <sup>के</sup>र व 🖦 बज़ना अनुहर आरम्भ किया ६४२ - विह्ना इसमें केसी किया होने करिया के

भग कि एसीके इटवर्के एजाके प्रति पिजनाव साराजनी होते सारेगा, विश्वते आचनी वे स्टालनी



राजाको हुल प्रकार पा कि कि विकास के कि

मनु हुआ अब उसके प्रभावका वर्णन हुने वी राजा उत्तमके उपाद्ध्यन और ऑक्सके प्रमादी करा प्रांतिक सुकत है असका करो किसीने हैंन की सीता उस नरिश्यों सुक्ते और पड़रेकालेका केशी प्रिय पत्नी पुत्र अकला बन्युओंसे विकेश करी होता अस्तिम सम्बन्ध तीसक करा कहा होता है - शिक्ष, इस्ट्रेंब तथा बन्धती—से कि किसी प्रभावकी इस्तात जैसा कम बैस कुष या ये पीनों देशाण यहांशामी भारत से हैं से सभी पान बाहा अपह क्योंक्सेंबेंट समुदान हैं उत्त मन्यतार्थ सुसालि नामक इन्द्र हुए, ओ सी पहरंका जनकान करके इन्द्रपक्त पता हुए है



काम काम सुन्दर देशका सुकान्ति उत्तम सान्ति , प्रतिकारी काम पुत्र हो इस कीवन अध्ययनार्थ leur करहे हैं <sup>3</sup>

विश्वति और विकास में तीर क्षेत्र में, जो देवलाओंके <sup>कि</sup>लांग किया जाता है। क्ष्मवि शासन कर्तार क्षा पालान के र उसके पश्च-उनमें उनमेंक पंताब इस जातने जिल्लाको अवस्थितक कर दिश्च भार पुंचलीका पारतने अपने रहे एकश्चल, कहानेनीसे प्रकृष्ट अन्य अभ्य कनुओंकी भीति चौते प्रकृता कुष अधिक कालका एक कवनार होता है। उन्हें भी अलेकिन है। उसे कताक है, मुने।

किन, सन्त एवं कक्कानी आदि देवनकोते <sub>ह</sub> वह घाट वहते कालावी का कुको है। नहारका बामार्थि के इस प्रकार था केसी अकन्ताना क्यकेच्छावर्तने काले हैं —औरक बहुदे अब | बर्चन हुना उस उसम बन्दे भी है क्याचराह भवान सेन्द्रको जना नकानु गाउँ एवं कामान्यसे । पहुन्येका श्रीतिमें द्वारम का की जी उन्होंने अगरे

and the same

## नामम मनुकी अध्यति क्या भन्यसम्बद्धाः वर्णन

**मार्केक्टोकको कश्चे हैं।** अने देश पुर्श्वीक क्या कि ने समस्या कर की ने समस्या कर क्का अपन पूक्त विश्वताय राज्य ही पने हैं। जो , दिलांकक वृद्धि हाजी रहण हुआ। जब आ नवी। बाउँ परक्रमा थे। अवहाँने उसोक वहाँकः अनुसार । एकः भी कलाकी ग्रासः आपने सह नाने। कार्य किया का और ने अधानमें करने मोठ भागे दिल्लाने हैं और अन्यकार का नहां का कानमें कहते-बहते. भी नाजाबेट अभिन्यों आहार-कर्न प्रवास होभाग अर्थ ग्रंभोगनक एक वृत्तिकी जिल्हा गर्नी प्रवाहीने भागमान भूगीने राज्यको अनुस जब्दै आए । अन्य की । उसको प्रैक प्रकार और विश्व प्रसाद कराइके आधा भी। शबके से दिवसे थें, फिलू के इनको चीति बढ़ते और अध्यक्तरमें इक्ट उपर भटको हुए भक्षी जासूनी बुन्ध व हरियेक स्थान सम्बन्धाहरू राज्य विक्रमी काल करनर व्यक्ति । वहाँ वी बहुः कृत्युक्ते अस हुई इस्ते क्यान कोरं-भीरे राज्यके हुरवक कोकड़ जो, विश्वको यस करना आसमा भाजी और पंजर भी कालके पालने क्लो क्लो को औं करिय का उभावि में इरियोक्ती बुंडले रैप्रोक्त क्षण करनेत अनुवार्य प्राप्तक अपन परित्र करने, हुए देश कोचारने कर हो एक करने का पहुँ थे। er । सम्बद्ध करको सांक शाप दाँच सम्ब | द्रीप्रोंके सार्वारो असे सारक्ता अनुपन होते बन्दें भीनेंसे हीन एमें क्रूपो जानका विकर्ष गर्भके जिल्हा जह अन्धकारमें भूतक करते हुए थे। एक राजाने अभाजन किया और उनकी राज्यभूष कार्यक्रिक कार्यभूत हो गर्व राज्यके अस्टानक कर दिला। क्रांत्रके काल होनेका में किएक हो। अपनी केंद्रक उत्तव कार्य जान कर गर्मके औरान बर्को परं गर्ने और विश्वका (होलन) भ्रतिक कृष्णि कहा: सम्पृत् अन्य काँकी हुए हार्वास अभ रवकर के (स्था करने उनके) से सामीने अने बोक्स आज कर करने है। अन्यत करनेनी अवस्थित कंपन करते. करकराओं वैश्वनमें इहक सितंद्व हो किया और ही प्रकारन के नयी है। रणेक जलको भगिन्यर सहते और काहेको ऋतुमें स्थानी कृता सुनी हु और है : और कन्यकी अर्थिक भीतर राज्य करने, निराहत गारी क्षरे कर केले बोलती है र शास्त्र वालेश्वर पारते । एका क्षत्र **या**लेश्वरणे 💎 कृति यांत्री । प्राप्तन् में पारते अवस्था स्थान

न्तरी की के अंक प्रकार कर मिक्स कर की अने की कर्मक और की ने नाम के कुरी चीन प्रत्यको जो प्राप्तिको दश्यक को । ् कोली- उसे स्वयंत्र पुरु कहानी है मैं पूर्व नहीं

लोग कर्म कर में का अंगों कि अवस्त हो। हुनेश्वर क्षेत्र मुख्या कर मा के बो में पूर्ण पान- क्रोप व्याप्तिक कर पिता का निवासे पर<sub>्</sub>यूप्रका प्रथम क्रोपों वा अपने प्रावेशक हैं। भूकोचा नामिको काल गाहिए।

किंद्र को उप ने पासरीय बार पूर्व अपनिष्यम हाई है "पर प्रियेश हुनती क्षेत्रकार के किया कर का कार्य कार्य सम्बद्धकों नार्यका क्षेत्र नार्थ पूर्व कर्यों का अन्तर मानदी जन्ममा मानव अपने राष्ट्रास में अन्तर्गती। संदोत्तर मानदि गोर्की अन्तर्भ के कि ले ने इस्त्राणमा हैं सीवयर के लें. वहाँ की उन्हें हैं कि का निवास के बीचे सीची हैं की पान करने किसी अन्तर है। कु पर पानते अन्याने हुन्हें अपना हाति वु प्रयोद्ध है देश पूर्व है। देशने और कारू है कुर का पान अवस्था के। अ क्लोबर कीनों सकाहर हो उस लोकोर्न कारण करी को हो। तत्त्व पूर्व प्रकार पूर्वन एकक विकार हो है सामार्थ होंगे और उनमें कि न कहानीकी। के के किया, इंक्सिक अपन्य अपने स्था एक ऐसे विश्वविक सर्थ क्षा करते व्यवकार के व्यवकार पुर्व सा चार्न प्रदेश के प्रचार न प्रयोग का अन्या है। या है बार्ट् के पर प्रश्न को देखा। में काफ मार्ट मा मार्टिक का प्रश्निक एक को बार्क प्रयास को पूर्व हैं जान समान्य है। जान का बार ने अन्य निया अन्य के विद्यालय । मिक्रिक अन्तर्भाष्ट्रिक के पुरुष् के कि अन्तर्भ के अन्तर्भ कर के किन्तर के पुष्प कर कर अन्य

करना पूर्ण । करनावारों ना नहीं सीराता है जा में वृत्यन हो हा करनी र तम में बानान बारमध्य इत वह जन्म वृत्तिक व माने क्षेत्रके ( e.e. में वह अवकारण प्रथा अहरेका हो। के देवर अहरे प्रदेश पूर्व है। की मिन्द्र सर्वे की केंद्रपणि है भारत रेग कर । विकास ने देशों कीवन है। विवासियों में अपन्य Çen प्रश्न की अर्थ केंद्र प्रश्निक काल प्रश्नाल का प्रश्नाल हैं है प्रश्नात प्रश्नान की बार्याहर व पर्यादक रिनाम कार्याल हो रिप्ताओं कार्यायक होई में अपनी क्षराच्या करे के अन्य कर्षा 'प्रदेशक कृष्ण कर कर करा— कर कर शुर्ण कर्ण हो अवस्थ है। इसी में तीर प्रशास के किया है। एक तिक्वित वृत्ति ृत प्राण्य की वार्ति कालि क्षेत्र नक्ष्य न क्षा करता कर है जाता नक्ष्य है है जाता न क्ष्य है जाता करता है जाता करता है जाता करता है है अपूर्ण केन के इंकर के री अधिनार कुछ है। उच्च प्रदेश के सम्बद्ध नाम के सी कर । ता विकास मी अर्थ के अर्थ के मान अर्थिक कि एक प्राप्त की कि कार अर्थिक का कि उप सिक्ट के जा कृत्य करने को साथ न टिंग्से काल अपने में परिष्य के ले उन्हें हैं। the first than the first temp from the first state property and Substitute by sitting and

many residual at a fine way to have railed in page क्षाने ५४ काम कुन्तर गर्मको अंदर को उसे पुन्ता प्रकार स्थलको कामर पुन्नको जन्म निका

त्र होती । र प्रकारियां अन्यक्तिकार कार्यकार व्यक्तिकार व्यक्तिकार व्यक्तिकार व्यक्तिकार । अस्ति के व्यक्तिकार

मान्य अन्य ३ का मान्य भे भूग अन्यद्धाः चित्र साम् कर्याक्ष अन्य सामा अन्य ग्रहा प्रमुख्य करने तमें जिल्हा का "जाकी करी कारण, "अनुस्तिये जाना निकासीय देश देश देश हैं। हु । इसी भी अपने हुन्छ। प्राप्त लाखोंको | सम्बन्ध १५०३ **भारत (क्रमान क्रमान हर**ू। स सामा नामी जा र बाद मान प्राप्तानी मानार १५-४। द्वारा सामार १५-४ प्राप्तान नाम माना में साम राज्य का वास्ता कर सम्बद्ध हैन्द्र तक व्यापनात्क प्रमानक विकास । विकास को आहिए पत्रन पेट प्रतान कर और बहुती स्वापनी करियों पत्र हुई कालक पर्यान क्रमां कर प्राप्त कर कार करवांची संस्थान क्रमा ५ भा है। एक्स्पान पर सामात्र अवस्था १५०० । पार्यक राज्य हुन्य असे विशेष करण, प्रदान प्राप्तिक स्थानों विशेषक रोगांत्र अस्पतान में जा क्रमान ए | हुन्या अन्य नामा प्रान्त नामा समय हात्री कार्यने मानवा पालप पालल कार्य मा । क्रमा प्रत्माको प्रत्या सुधी अन्य और लोक-वी अन्न ऐक्सर कृत। कृत साम्य गुर्व न कार १४०क कृत- 'सार <sup>|</sup> कारत एक-एक व्यवस स्वरूप सङ्ख्य रेजन है। बाल क्येन हैं है में अलाक पूज किए प्रकार दूजन है का द्वाराओं के प्रकार क्या दिएकों का वो अवनक नेन न मा मार्थित होते क्षेत्र कि दिने देशों क्षेत्र । कर्म क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र है। क्या शत सग-ताच का√न

रोक पाम एक त पुरुषो जन्मामा 🐧 जा भागे , यह द्वार अन्तर्गेद स्थापि है। उन्, हारिया स्थाप भाषाक पार और समायान मुख्यान असरावन को और विकास करने और प्रश्न और प्रश्न आदि स्थानकों गाँउ समाय पानी अवस्थितवार अनुष्य देना अस्य जब ज्युक्त हुन्। ह

अपूरण पर्नाह ३५ वर्गने इस पन्ना वर्ग अर्थिकोओ नेन निवर्ण अपने द्वारात गांव क्षान क्षेत्रको है जुल्लामा नेन्द्र गाँउ नव्यक्त क्षेत्र नेक्स है हैं।

# रेवन प्रमुख्ये उत्पान और उनके प्रश्नासका बर्णन

कुर्वाम पार्टी पत्रा अपने उलका 2 स हुन्द्र <sup>†</sup>है। इस फलाम प्∞क कमाना विकास है भार न्यूको अन्यो कर काम काम काम काम उद्यो (अन्य कर)। राजको अनुसर ३.४ वर्ष

- व्यक्तिको करता है। व्यक्ति वीधव नाम्या हुन्य । इत्या तथा कुन्द्रीहरून पूर्व दुन्ते क्ष्म हैकर को 🕝 को जन्मों नार बोधन कारत 🐔 लिएकुम्पन को स्वयंत्र कारतक कर दिया हमाने कु । कांकारक कांकार कांका क्षेत्रक क्षेत्र का कांकार कांका — कांकारक कर्मने मा करण महत्व समारतक समा ता भी फिल्म राज्या राज्यालया है सिन्धु समामा होत हुआ होंगी पर रहे हुआ। जाना में तो देवती अपनी राज्य नहीं है। मृतुस नो फिल स्वापी Thias ऑन्सर क्रांप्रक प्रदेश कर कृत | क्रांप्यक स्ट क्रांप्यन रहता है और क्रांप्य नव न्द्रोंद प्राप्तक कार्यक के कार्य कल्का रेक्स पूर्वक <sup>†</sup> हुए किया के और को नवंदर है जिस है जो की काम विभे पर पर प्रदेश के अने किया था। येकन कक विश्व है के बेर्क विश्व की शंक रार्चित्रं कार्षि भी राज्यान-कार्य रोज राज्या रिक्की पत्र उन्त मनिके उस उप-कार्य राज्य कियार्ग सम्माने करू के का<sub>र्य</sub> आविष्य क्षेत्र हा । 🖛 प्राच्या कर्यार्थ अने एवेनाए की है है है है 1ga হ'ল সাংগ্ৰালয়টো সাধানত বিভাগ বিভাগ বিভাগ কুলাই কুলাই হয় যা সুৰু



শিয়ালয় নাম নিয়ন কৰিছে কা আনি বা কাৰ্যিকটোক আন্ত্ৰ কৰিছে কৰিছে কৰিছে কৰিছে আন্তৰ্ভ কৰিছে কৰিছে কৰিছে আন্তৰ্ভ কৰিছে কৰিছে

धृति अभिनातामें कैने हुए हैं. लहीं के सकता है जाती ती कि प्रिकें सकता का जाती ती कहा कि प्रिकें सकता का जाती के कि प्रिकें सकता का जाती के कि प्रिकें सकता के कि प्रिकें के कि प्रिकें हैं सकता का जाती के कि प्रिकें कि कि प्रिकें के कि प्रिकें कि प्रिकें कि कि प्रिकें कि प्रिकें कि



A COLLEGE AND COLUMN TO SERVICE AND COLUMN T

नाम म से कर । या च कारा वे हर विमान म<sub>ा</sub>हुआ, जो समा क्योंसे सामान और महाकों है दरप्रदेश राष्ट्री आष्ट्राचे कर है। वेरी उपलब्धे बावेर के के एक साम्बंध प्रकार और वेर्डावयक अवश्चान है। में भाषका इसक कानू को । विकास में उसके क्रमानान स्वाप्त कृतिया सकटा है।"

मन्त्री बज्ञां हुआ है असा है असाथ कुल्ली खर्मा जिम्लाको स्थानो निर्मु खल्ला हन्द्र ग त अपना है, को प्रवास्त्रक रूपकों की किया ने भी वसीका अपनुष्ठान करके इस अरक्षा होती पुरस्का पुरु मन् १९७० सन्दर्भ पृथ्योक जेटबाबु मध्यार कर्यक व्यवस्था तथा वर

क्रम गाँउ प्रस्का नेवाबीन्य गानेका रेनाच्या उत्तव सुच्छाना स्तव चालका धाँन निवत सन्त्री गुण से

ं वैञ्चण्य और शर्मभ्राभ—के चार देवनम भे राजनी कार-वृत्ति नेता कार्य अवश्वभूत इस्कार कार्यन समाने प्रीताह कार्यन (कार के) का क्रांप बोले — 4 × - हुस्तारी यह कालय पूर्ण जान निरम्भ था। अध्ययक्षण सेवली कर्म्यानपूर an भाग काम और भागका हात्र दीता । अराज्यके अरामको बद्धानामा करिक्का । साह तब गया उस रचीको सम्ब ने समय- गम्बो विका समाजानी कर्माने मेर कानकन्तु अहं बीचे

# चाशुव पनुकी इत्यक्ति और उनके प्रत्यकाका वर्णन

मीचमें सन्तरको सम्बन्ध मुक्ति में जन नक्षा । इसी है। इसमें क्रीय सन्तरको है। हो दहाँ н,% চাৰকণৰ সুক্ষ দুটা কলে ব ন⊷ীকোটা বাঞ্চলবল্প ভ⊈ ব बुजरूकान कर्ना नोके प्रापृत्ते काला पूर्व के इस्तीनक। सार एक १७०७ अपने अधिका प्रश्नास्त कर्त इस्य करनाचे को अन्य अन्य अञ्चल है हुआ। असे रखना, कर्मकर मुझे मून्यना और कार्यार अवित व्यवस्था आधिकारी कर्ण १६२ एक लगाने हो। संस्था संस्था नेम अन्त कर है। पुरत्यों करने पत्ता की पहुँच हैं। विद्वारी, करना, कारणान्तरीय कारणा पुनर्देश पेट अर्थे करन मूर्वकारक कार्यको प्रमुख । धन्यकार अधि । प्रमुख प्रोच गई है। यहाँ कुछ दलाका नहीं हैना का म । ७३) पुरुक्ते प्रेटमें (रेक्ट मान मारकार नवी। देने में देन्त मानकार विकास क्रमार देने पारकारण प्रमान कुप्तानी और अस्तिको द्वारीको और राज्यका है। उसी ऐकेस हुई। वी स्वाधका मार्केक ला । फिल्मामा मा एक प्राप्तको अञ्चलको के के कि विभी और कहामांप्तके ह ৰাক্ষ্য হয়। যাত্ৰ এনৰ ১৮৫ - ১৭৭০ আৰু মন্ত্ৰ কৰা বাহ আৰু আন্তৰীৰ এই বুলু মনি প্ৰতি करना । जुन्म कर कर भी में का गार्थ हैं भूतनी प्रश्न हैं कराने वर्ग किलोबन करना करना बुध्दश्च मुख्यमय नक्ष कारन कैया? नमा बुध्द दक्षानी हो। अन्यकाने हें और de 'पक अन्य पुरू कार्य हुए। ... जन्मनी क्रम्य — वैता है की जनकारके किसे देख नद गेर

अवक्रिकोक्यों प्रमुखे हैं—हुन पर देश तक पास्त वो वह लालने खड़ है जुल का पास ातन कर यो किन्दु कर के दुनकाननाथ लाग की श्रीमा क्ष्मि करती मार रादनों की ।

्या, अन्य कामा हो दुन्। अर्थने प्रमान है पूर्व कोला को अन्य पूर्व नहीं देखाने और इसका पूर्व अध्यक्ष नहीं दानों ने उपका

#11 44 है कि राज्य कर्ड राज्य किया को जायन जारन हैं। ऑस्ट्र बटाइटो किया सहाके। इससे प्राप्त होनेवाले इक्षावंका मेर्व वरित्वाण पास प्रवास करनेके किसे आई.ं del fed

महिका गढ़ने कहर दिखल वर्षा। इसी यमम है आगा। मेंक्स मेरी महि प्रान से उसे है। हैं विकास महानको जनाम कारी—काम देनेवारों जुला स्वेतिको नामें क्यादी क्योंपानी विशिक्ष देवीके क्योंसे क्या कार्यनीके साथ को विकास विशेष भू करों रुपये उस्त है पनी । फिर हहें भी बहुबबर वर्त एक कार्यके मोन्य कराय और कियातर सोमानेत मुद्दानें हो जाकर करने एक दिया। निक्षणे पुत्र-मुद्रियो क्यान्त जानन निवार था. करा के मैं सिमिनीकः एक कहाँ प्राप्ताओं जिल सेस्कारों के उपस्थानों स्त्री के उन्ने करम्पा करने केवा कांच प्रतासन को रहत है और सेश पता अन्य क्रमानीने मुख्य—'बराय क्रमानी से साथै किसरिंगने क्ष (Ab) व करता रहे हैं। जुड़ें। क्षीवाओं आसिक्य दस्ता काओर अने करते ही

नव क्रीनी—होशः अत्र बदा नवन संस्कृतः को अहकर अह वक्तकां क्यों कांद्र अमेरिया दुआ। केरो अकार्न का उन्ने भी की

काहारिकी उस सुरक्षान्य पालकारी इञ्चन । सामान्ये का<u>ल-का</u>ही ! संस्थानी ऐसी हो। रितक और अंग्रे में बाका एक विकासकों कारका है उसमें बोहके किये कही अवस्त है। प्रजेके प्राप्तन गराने वाला दिया फिर राजीके सिंगिये को भीन विकास पन है और और नश्रक्षत बुहरू में क्लूकर बूतीके भारमें एस किसका बच्छा श्रीय क्ष्म निर्मक व्यवसे हो। निक्क और उसके अलाकको हो काका अनक अनुभीवा **सम्पर्धी होता है किन्द गरो हो** हरक अन्य निरुद्ध ( इस इ.स.स. १ कनार) दिश्च अनेतर्थ । अनुनंद सानी सम्बन्धी क्रम अनुनं के असी भी। -इवकेटलो का द्वार संक्ष्मी संको अस्य जलकानो जिल्लाम कथ । आ है और जनको साथ ही रक्ष किया करनी की जातकोको भूगते और बन्धू-का**यवीन क्याना** भूद एक है, उन देहका चटनरंका काम कह प्रक्रिका करती थी। राज्य जन्म कोने ही कला अन्यान पुर, अका है। विकासको अपने पहले साथै होत कारान्यन उसहिती में बहरू है, संस्तर्भ रहनेकाने सीवका श्राणिकोत्तिम संस्कृत कराम और अही प्रमानकोट कोई भी कश्-साध्य नहीं है। असा सीम बाम भागकान्य-कंक्यरको निर्मेश पर्छ काके किस्सेक साथ सदा ही अन्यस्य निपाला है जैते हो। इंशाका नाम अभिन्द एका। जब कालक कथा अभी जन्मदें से क्लाई और के पिता प्रसा किये। बारा १४-१ प्राप्त उसके अपनाक संस्थात नजारे किए गरि दसते हेड सारव का केन ने सम्बन्ध श्रामध्य अनुसारम् अस्तुरू—'ताल पहाले असूनी बार्ड हो इसूने श्राक्षण ही क्रम है। अस्त अस्त है पनि यस सामा रहें प्रमान करो।' अस्त्री जन्म करिया हरा 'ज्ञान कार क्रमा रह माने प्रत्यक कार्यक होता पता और बीराम-- पार्शक । सकता मानवा मानवा के पता कि पार्ट में मिला कार्य में मानवा है। मार्ट

क्षावर राज्य अअनेकालोको ? में राज्य अवस्थितः । अञ्चलको कहा सरकार सन्ता कपनी एको और। करून हु → 'काम, बातकारियां मुझे अंदा से उद्यामी ओरवी ४५८! इंडाबार उन्होंने उसे ४६ भारत को नाम के किया के पास को बाबर इसके। अनुकी अनुकी है ही (विवार अपने पूर्व केंद्रकों) Mit प्रत्ये प्रकार ४८१कर अस्य कर स्थित। अवध्या में भारोगीने क्रम्यून क्षित्र कार्यन

where he was to pay by the few and forms Company of a way have a THE RESERVE AND ADDRESS.



was trained in a first probabilities, but when I would be a second

out & wall surfree to a vi-4 1 740

कार्यानेत भी वाक्षेत्रर पहर मुद्दिशक् आनन्त्री 'तासम्बद्ध' मध्यक्षम् उत्पन्नमे उत्पन्न क्ष्मीमस्य वर्षे उत्पन्न सक्तभारी किसा प्रत्यार भनाका कार्य पर्य अन्तरेके क्रियं बर्टीते कर दिये सक्तामीने उन्हें वेपएकां इसमें साम्य जाधूम अपने संध्वीधित किया ना, इस्केंन्से वे करी जनसे प्रसिद्ध कुर । असीने कवा उसकी करना किए भारते जिसक किया और ठलको नभसे निकारक पराक्रको—अनेक पत्र क्रमा किये जाध्य क्रमानार्थे आहर्ष, ह्यात, भाग, याका और लेख— ये फ्रेंच देवपान के इस and with group, burney divine का क्या केवल कार्याची एवं अवसारी के उन सबके एकती मनीयब नामक उन्ह में, जिन्होंने सी बहारका अनुसार कारके देवताओंका आविकास क्रम भिन्न भा कत सभव क्लेपा, विरक्त, इक्किमान् इतन, मधु अर्जनगण और स्टिब्ल्-ने the wife of the community property of the property of the state of was be able on it to all to be party or the property of the second states and endicate of the field a service most there are a . We assert the

## beinger property and the market transmit their about

a to send out that is reported to the

makes and the first of the state of the stat the street street with it was not been my title than and have be

arrays and second and their the till the second and their risk where the first say that कों के कहा है। अपने की उन्हों के लेकर है के पूर्वत के कहा है। उन करने की कारण है के स्वाप्त के

शांत मेर स्वामी मुख्या कृषित भी वहीं होंने संज्ञाने पिताके करका जानक लेखा हो। ठाँका पर रहे हो। इस्तानने तुरवास का मेर जान हो। समझ करों कार्यक किये बचन होकल बसर्व जनते जन्मको हो स्पेटेक्को पाणी बनाया उद्देग असमें कहा— है दल कार्न कर और मेरी ही तरह अन अंत्रामी तथा भगवान सुप्तेत प्रति भी बसाय भागीय अस्टाना

चर्मा चही उन्होंने त्यहा प्रतापतिका दर्शन किया, इन्होंने भी यह आवरक साथ प्रतिका स्वापकः आओं वें पूमक बहुत क्लब हैं।

असरी दृष्टि भक्षण को है। इसलिये कक्षण सूर्यने क्यार से पुत्र और एक बनोहर अस्थ सहवेंसे पुत्र नदी देंगे कन्यके रूपने इसके इसके बी इस्तानंत अवने तंत्रवेंसे फिराब होंगी जदराता प्रतिके आपसे सवापे एक पूज व्यक्त करती थीं, प्रतन सवाके एक पूजीकी हही। भीर पुत्रीको जन्म दिव। पुत्रका तल कर हुआ रस्तु हो उसके इस वर्तावको सह तीते हैं, सिन्धु और इसे विभूत भारत विकास महानदी हुई। याची सहार नहीं हुआ प्रश्ना काया आका सका संबंधित प्रेयनके अने नकारी जाउन करती औं । इसे कारनेके लिये साम तकायी, किन्त देवर अगर-बार उसके लिये आसाह या उसने सोचा<sup>ा</sup> का भागका आध्या से उसके बारिया साह नहीं क हैं 🗝 हों हा है। कहाँ जानेसे मुझे लागिर मिलेगी 🖟 लगानी। इन कामासंदाने कृषित हा कमको सान दिल- में बुम्हारे विताको चलो है, किन्तु हुन इस वरह अलेक प्रकारके कियार करके प्रकारिक्तमारी । यह सक्षः व्यवसूत्र करके मुझे म्यानेके लिये लाग क्रमीय कि क्यंक ं

यहाका दिया हुआ सूच एनकर पन पनते क्षाकुरत हो बादे और अनमे किसके क्षा का करे प्रकार कार्क मोले वितासी यह से बढ़े आक्रमंत्रको पार है: बेल्स हो काओं किसीने की नहीं नों नकका बंद्धक्ष्यों अपने पिताके पर जली देखा होगा कि पाल बालाक छोड़का अवने पुत्रको प्राप है उनले दुर्गुओं पुत्रेके प्रांत भी मानकः कर्भव नहीं होताः नपराजन्ते का भए। सरका किया ये कुछ कान्यान पर्छो रही इसके जुनका भारता, सुपने कानानंत्रको भूतकार. मान जिल्लो करहे अस्पृत्येक अस्पन्नते हुए कहा—"बद्धे | कुप्रा— अहेन अही वर्षो ?" वह जोत्सै—"ताव में तुम तीनी जीकक रूजभी भववाद सुबैको करने हो हो तह हजापतिकी करना और भागसी पत्नी हो अब इन्हें अधिक समयतक जिसके कामें संस है आपने मुहसे ही वे संतल बाजा किये. नहीं अहरना जाहिये अस तुम स्वामीके घर हैं। सुपी कई बार मुना फिराकर पूजा, किन्तु इसने प्रकी जात कहीं बताओं का बयरिय राजे रिवाके में कहनेपर संजाने। बहुत अन्बत्न' शाप देनेको उत्पन्न हुए यह देख उन्हरे सब बातें। क्ष्मकर हरको आहा स्थीमार को और पर्ने क्षेत्र-क्षेत्र वक्ष हो जनको महाका पता संप्लेख प्रशास करके क्योंसे भन्न नर्गी से सुपंके सेवसी परावान सुने विश्वकर्माने पर गर्ग विश्वकर्माने बहुत बाजी की जीए उसके बावकर सामना काला अपने कर प्रधारे हुए जिलोकस्पाधक सुर्वदेशका। आहर्ष थीं क्रमेरिकं असरकारमें जाकर चढां क्रांतकं कार्य प्रथम किया। किर संज्ञाकर घोठीके रूपमें रहते और संधरण करने सभी अला प्रश्नेक उन्होंने कहा। "कावन सा में। अकर कापालक्षको सः सक् बालाकार भगवान, करमा अस्त्री अध्यक्ष थी, किन्तु केने पुनः उसे

आपके ही स पेत्र निका एक सुपने समाधि। या उन्तर्में आपके 🛊 अन्य गावी अध्यक्त 🕏 লীয়ের <sub>পার</sub> কর মাধ্যার ক্লক ধারণাক্ষর বালাক্ষর প্রায়ন্ত্রী কল-ক্ষরত ট্রা আন বালাকট রুপরিলাক্ষ্য **देशमें** अवस्था कर गाउँ है। इस्मार्ट क्रम्मान्य एक , अरुण, ज्ञानकर विकास काने क्रमों के प्रत्यान ही प्रदेश्य है। इसे एक्सोबरे इसकृत सीवन एवं लक्ष्य, बूथएकस्य नक्ष प्रकाशनक्ष्य हैं। आकर्ष राच हो। तस । वृद्धिः उत्तरको साम्यास्य उद्देश्यः कारणार है। अभाषा विस्ता अस्तिवासे आधारी तान हो गया आज उपहाने शब्दाचार्यक्षेत्र कहा—"आप | नक्तन्यका है। ई-लको कृष्टि कानेकाले अध्यक्षेत्र क संबद्धा भूदै सीवियं । अब इस्तानि ३ वहमारक्या । प्रथान नै। सामिक अन् भी आप ४ है जब प्रथम नक आती सुर्वके नकको स्त्रीत दिया उपस नामक भीव नाहिनोको **मृति पर्वे अ**न्य हो कर**ी हैं**। देशकान असको नदी प्रकार हो। प्रकार है। विनाताओं और आर्थकोरे सम्भूषा विकासके गुल्यांच । को **सर्वे**तन् **असम्ब** असम्बन्धाना स्वापः। भक्तान क्षेत्रक अस्तान सम्बद्ध किला

a de la companya del la companya de la companya de

हेल अन

नकार्य क्रम्बनकारमञ्जूषाकारमञ्जूषा सं पर-बाह्य-प्रकारकारण महता भारतको नकः । होपहास्त्रिको शर्मी गेपस्तराज असते। क्राकेक स्थानं भूताचाः -शुक्रकोनिःस्वरूकयः विश्वत्त्वयानस्य÷ः। र्शनिकार प्रतिकास सम्बंध प्रमानिक । नचे प्रीयमानगरभागिरसम्बाधसम्बद्धापूर्वते । स्वीकारकाश्वरक निवास प्राप्तवेशयात्। मुर्वस्थयतम् । सम्बद्धान्यस्यकृषिके ५, क्रवंगीता वेदा संस्थानवेद्यान्त्र प्राप्त H देवक बोलै — "गर्गा अल्पेक्स्सम्बद्ध आधनी सम्बद्धात है। स्थानकेट्सप अञ्चलो प्रकार को स्थान करों दश्या, स्थलक द्रोप-खन आंग धर्म **ब**्रानेक्टबरूपः अध्यक्तो समस्कार है। जन्म ही सफल नहीं हो पाना हम्भारत नामाँक स्थितात है। आध्या प्राप्ता है। क्षाण ज्ञानके गळमान आहार एवं सरकारना प्रकार का नेवाले हैं अन्यकों अहरता है अवध्या आकृतकार जनकार व्यक्ति के बनुसँदः क्रमान प्रदेश क्योंकि नव 👻 भ्यान स्नाननपूर्व हो। सन् सामाननक्रिय वर्गा कार्य वर्धानकः बरव शहर प्रश्ने निर्मेश तथा हैं। अस्परको कुमान है। ज्यापेश कहाको साथ करें बापसमेग स अस्य सन्दर्भ गलाम सन्दर्भ, स्थापं ६६ असेर जूनांपूर्णस्थान सूत्रम स्थूलसम्बन्धन दिस्रीः माधान कमानन है। संभक्त बन्हर पानी

THE RESERVE AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY OF THE PERS

भ्रमस्यानिकुर्यकर्तः सहस्यकं सम्बन्धनेत्। न्यदंशियोदं स्पष्टं वर्वे संख्याको ग्राचि। ं क्रियते त्यक्ती कालांजकग्रहीतां विकास स िर्मित्रप्रका निर्मः। जान्य कार्यक संबंधि सम्बन्धि ॥ ्रभाषक, आप हो ५% राज्युको बनाह 🗗 - अवर्ष ही जशना पाकि अंतरिक काम अनुवरक । প্ৰতিষ্ঠান টু প্ৰস্তুতন ক্ৰম্পালীক্ষা ক্ৰম প্ৰাৰ े भूगमा करते हैं तो भागको प्रदेश मान जतगण्य भी भूतक है। अध्यक्त किरणांका कर प्रकर ही भारतकार अवस्तुर्भ कवा दिसको नव । । उपन्य कर्तु<sup>न</sup> पवित होती है। सर्वनी किस्सी हो अपन क्यांस जन अर्चटकी प्राप्त करनी 🏗 बन्दरक रूप सारामें अक्टबर्ग रिक्स रियामीका

> अवस्थे सक्ता होता बाबुक्रेतरीय बाब्दने ाकामानि क् कारावि निकासि सरहरू b निमेक्ष्रस्थादियकः कालप्ययः अवात्मकः

असुनं, रुपुरा जांव भूरव वापी क्रशोमें आवश्री हो। हुआ वा क्रिकेट हैं। विकेश, अन्तर कार्ट्स भी कारावेद क्षेत्रेर 📗 १८लकाम् भारतवन् सूर्ववे अक्रमां सकते सानुका अस्य की अञ्चलक (क्षितन कीतरवाटक) कारणक <sup>के</sup> बेककर संज्ञाओं कर्तुं उसलेस दुई। विस् दसरे भी 🔻 करवन् अस्य अस्तर्भ प्रोदाने और अक्षत्री । अस्यक्ष कर्म भारत्न कर सिमा। सब सूर्वतेच अस्तर्भी

की स्थानेकोक के वर्त प्रतिकार हुन्या। विश्वकार्याचे <mark>एकते वे और विश्व क्या प्राहुक प्रति</mark> अनका समस् दिने और करते हा । सेकरक्ष्रका दिवन्त, भागान | वेर्तिक क्रिके क्रिके क्रमाओर क्रावर औरवित निश्ना । मंत्रभुका कर, वशुगरोकि अवश्वर बहु, स्वीपका प्रमुक करिन्यकारक सेवके का नकते वर्ध में कार्कि, पुर्नेत्सर्थ विशेषका नाम सम्मान्य वेषका, अर्थ । कोचे अर्थकर पुरस्क वेषका गीक केव निकृष क्षक्ष वर्ष विश्वासकीके काले असीमा अस्ता हत्या विश्वते कर देशकात्व भी मुद्दानांच्या स्थानी स्थाना नवान : भगन्य र जुले सनके अनने केवके जोसदर्ग । एका अन्य कलागांत्र र पुत्रोंको जाई विद्युक्ति हुन्। भारतको जन्म आरो है। अस कम प्रोत्पेट कर है। उसका द्वार क्यों। प्रात्मकार भार कृता वर्ग अनुस्थानः। कृषि कारणः अपने कार्यस्थाने लागकः 'नामे (कार देखें) वैश्वस्थात पातुनेत ही कार्यान मा, ताहः: मधे अहि कही उन्होंने भोड़ीके कर्मने संज्ञानके ने कार्यार्थक शानने प्रक्रिक हुए ने की जाउने पह देखा । ३-ई असे देख नंतरको धराने कुछ है। इसेरे ७४ असन कुछ व्यक्ति इसका कार्य प्रतिहित अवस्कृत हुई वक्तरियों यह अधने पुरुषात्रको राज । हिने इसमानैः इसने पुत्र अनेश्वरको विकास ब्रह्मीके

प्रकार कार्यक्रम कर कार्यक अन्तर्भ प्रकार । जार्यों हुई सामनेवी अंदर्श अन्तर्भ प्रानृत्व गावी कालंकाने के सम्पूर्ण करनाएँ, बृहारी ऑस | फिर कहाँ उनके फिलनेकर काले खेनोंको नारिकाला क्रमुंबिक के क्रम कर गाम क्रमुंबिकों सम्पूर्ण संयोग हुआ इसके अध्ययकारिकों संद्राके मुक्तके श्रांक्यी सम्पन्ने ही अनुर्देश प्रकट दोन्हों हैं , ये हुए प्रकट हुए, को समहूत भी दश्र गामसे कारकार । असन का बद्धार हैं आने ही बहुवेगानत | सीनद्ध हुए । किए क्षेत्रीकार्यः आनन्तर हेनल हैं बचा उसने ही सहस्रोदानन हैं. कांच इस प्रकार सामान एक पुत्र अलग हुआद को द्वार कांचार काम उसीवन हैं। बीनों केंद्र अनको ही सक्तर | और कामन आरम किसे काम और इसकार्य हैं। जनक ही स्वक्रमें पर और साथ कर हैं। जून <mark>द</mark>्वार्तालन के अंदर्गर पाक्ष हुआ ही उसके

एट्रेंट नियान हैं ने कम अक्षाके हो का bu हैं। **का** क्रमान करने कराना अनके प्रश्न करना इच्छाने को जनने प्रकार बेजको सान्त कोनियो | बैतियते पत्ने सेहको सथ है उत्तरे सिक्ट-स्थानन क्यमें प्रदेशको । व्यक्ति है — ऐनकार्था । और <sup>†</sup> साथे । भगवान् प्रूपक को अन्य पुत्र है, उनकी दैन्यदिशोकि इस प्रकार नहीं। करनेका तेजीसाँक वैकायन मानते वानिक्री हुई पूरते पुरस्त नाम अस्तिमानो भारताम् सुनंते विश्वमानोते द्वारा अस्ति । सम्बन्धः ने मानके आध्यो कार्य में । विश्वने इसके हेकको अभ कर विकार उनका को आनंदकर केन । कारका आज उस प्रकार किया आ⊸ेकीई कार्य। क उत्तरी पूर्णाका निर्माण पूछा पञ्चनिक्षण केलक बांग लेकर पूर्णाकर निर्मा करें। जिल **ब**नामं श्रुप्तिकानी १७११ हुई और जाराबंदनम हेना | इनका बिर क्रीका हो जानकार्ध का अन्यका हुई। मुक्क वैद्यक स्रोतक भागवेशेचे पेटक परंग काँच । भाग या। अबद मूचने प्रभाशिक भागीनव्यकः काल

नैनरन्त पाणवर्षे आहे देवपन सारे गरे हैं। यो वर्गन प्रतिसर्ग । पर्योग नाम तथ करते हैं — क्रारित्य तस् १८ । **क्रार्थक्यक्रीने क**र्या स्थान है क्रियार्स्स्यके कारण निर्देशक, परस्त, कृतु सभा अक्षिक दक्षे<sup>त्र</sup> एक करवरिवास नाथ में तूची जासक सुकत हैं। वे अमहित्वसन्। बल्द्य तका सहस्रम प्रसाधनक्षित कर अस बालीमें असमें करें अस्ते वैत्रकार कर्का ही हैं जान्यतम, नद्भाव और मिनेदेशनक के कार्य समान हैं में हो आदर्श मनु होंगे. परसुराय, पुर है। पुर्तन्त भूतुक और क्राविशस्त्रम भवति त्याव, पहला, देशियान, कृत, क्रावेन्द्र तक आनेक्स्के पुत्र हैं. अक्षत् अक राज करीच सार्व हैं , अध्यक्ताल—के साथ प्राचीन अध्यक्ताओं असर्वि भनेतिकाच्या करूकाची कारण होनेके कारण इन्हें होते। सुराव, क्रांकाल वर्ति सुरक्त के बीन भारी थ करते हैं। इस मन्त्रवारों भा ३४, हैं, जनका एकाल होना क्षेत्रके प्रत्येक पान प्रवास-प्रवास नाथ अध्येतवी है। वे महारूब बक्षणावरेंद्र भीता है। बोस्त-बोस बेतताओं का सरकार होत्या सवस्त्रण। मुत, भारतक श्रीप कर्रवालमं को अस्त होने हैं कर अस्त्र, सूर्वत, क्लेक्ट सभावत, प्रकार, सूर्विक

स्मादि काम अनुभावन कार्यन केरण गया ३७% वन जन्म र

मध्यमें निवृत्य विका शोशने लंगन नवती नामकी अन्यवनीमें की देवता, राजा और कृति तुन् के कारण भी असमें शत संभागको असमा स्थानों उपनों भी बस्तानमा उस करणों सी पक्षी बाह क्कार और उनके कुछ सामक पुत्रको क्रम्म दिवा : यह होते, क्रम्म प्रतिकर **द**ेशिय शक्त हिन्दे के कुछ एक प्रसिद्ध शब्द कुट् वाकास्ट्रोमें को देवता आदि होनेकाले हैं। उनका

स्थानन रूपाण एक स्थाती भरतान काहिये। धर्म 🖟 🛪 रहिया स्था बक्रात आणि वेशका अंश को कर विश्वेत्रीका कर्षन भूगों भूगोंका कर्मकर्माओं और देखकार्मीके अनुमीत हैं। के यह पुत्रवी है। अन्तरिक्षको कुलांक का भुवलीक। य भू, विक् और विभाग आदि देवक अधिकाद। भाग गया है और ज़िलानेजाकी रक्ष्मीक कहरे। जनक दिल्ला गर्माक वीम देशकार के अन्यक টি সমি কৰিছে সময়ৰ দীনৰ গল্পাৰ বিভাগৰ 🐧 কৰাই কৰাই আ বাবে কৈছে 🖟 🙌 🖥 करा बन्दरांत्र में हो उस नक्यारके सर्वों हैं। इस बच्च दिस सीम और दिस आदि १४१० कश्याकुः, पुनः, भूटः अर्थातः प्रदेशकानः पामानः, हैं । य बुद्धानकाके देशकः पढे अप हैं से सामें आहिए करून और पृथ्य- है जो बेबरमा बाह्ये, य कलाती हवाके होते. वे बाहाभारत प्रकारी पूर्व कड़े नमें हैं इस प्रथम मेंने सुमने यह कार्यक्यके की मूच हैं जिन्हें बार के पूर्व मैनरका कन्यवरका सभार विकार है। इसका बॉल इनके एक गाँगी में बॉल आन्द्र भी \$\$ क और यह केलेंसे महाभ कर कारोंने हुए। अवसे प्रक्रिशके क्रभावी वीधकर पास-सर्वाकर्णे न १ और महान प्राप्तक करते होता है। 🔝 विद्युवध्यन हैं। विश्वत अर्थकंट, निर्मीट, आवक्का, स्रोकृषिः मेले—नकाभुने ! आर्थाः स्थान्तभुवः । कृतिः अवा विक्तुः आर्थः सामर्थिः वर्तुके

# मार्काण प्रमुका उत्पत्तिक प्रश्नहम् दर्भा सहातव

### Personal Property

# केश अधिका राज्य सुरक्ष और समर्गाज्यके च वर्षाकी प्रदिक्त कनान हुए क्यू केरच-चथका प्रसङ्ख सुनाना

**California** 

इस्तर वर्षेत्राच्या स्टब्स वर्षेत्र । अस्तर स्टब्स वेशका मानवी करता. पर्या वर्षण्या, मानवी-व्या प्रोत्तक. अवस्थित अर्थनको प्रोत्त सङ्ग्राह्म अस्य अस्य अस्य अ Burghank filterin s

अन्यो कर, पन्त क्रीय अपन्यास्था संच असमितिकाला पूर्व वैकारेसाम्बद्धान्त । राज्यका अक्षात्मक किनो अवस्था स्थितक अपने अध्यानकाला सम्बद्ध प्रकार पृत्राविद्योगकान् किन्द्रे अन्य क्या है

स्वयं कार्यस्थाकार्वे स्वयं स्वयं विक इति कारत्य संस्थानका अस्ति नीवर्तकरः मेर्क्स्यकृतिस्थानसङ्ख्या हेने व्यापनीया सम्पन्नीवस्त्रीके हर्वे अन्तरके हर्ने कर्ने सिक्त्य व भागा विश्वये स्थाप्त संस्थान

मोर्ग का अन्य मन्त्र, मिन, मार्ग ६६ विद्रा करना ((४४% कुनिकन्दर्भ) कहा है। स्वार्तीकर भावक और सह भाग के ने हैं। जिसे नी । संस्थानन है में राज्ये कह राज्ये है से देशकारी न्द्र हैं। हे अन्दर्भ ब्रह्मीने दिन प्राप्त गरि प्रकार हुन में प्रकार स्वरूप मुस्सार र स्वित्रह विश्वासक है। राज्ये करराव । अञ्चल कारणबन्धिक | ता 👚 🗸 में प्रशासक कराय अर्थिक हूं हिसे पूर्वत क्या है जाता का अब अपने और अपनिवासी शर्ममूर्तक महत्त्व भरती हो विकासि क्या असद कुल्ल है।

## all marketines are

The Government and a six M<sup>2</sup>सम्बद्ध अनेक रूपम्य, विकासकोतीयाचे विकास अपूर्णी विकास पर्याप स्थाप स्थाप । मारुपार्यक्षा । अस्य अस्यान्त्रीयः । १ भव क्रिकेट कहा करि नार-पाने देशक का कर्युक क्राप्तका अन्यतिकारको ग्री ४ है ह कर्मन राम्य क्षेत्र करणद स्थान है। संस्थानकार प्रशास का प्राचनकार दिसीकारक के स्थान राष्ट्र करणे पूर्व सामाजिक विकास १५३ केर्यान्यकुर्वार्यानस्थानस्थानः । व्यक्ति व रिक्टी काल्यीकारीकीर्गाच्या है ६ व ne makemin prijadnostvike marie a mirentifram meriffic nas मध्येको अभि । १३ व्हर्क कुर अपनि ं के प्रदान गुन्नकों अने हैं। अन्तरे प्रश्रीतारी केरणको अन्तर्गते हेवर क वरणकाम प्रकारित अन्तर्गते प्रकार के प्रकार है ज्ञान कर व हर्गकुमार चिक्रा के अनुसर्ग विकास को देश विक्राप्त को देशीया। यह यह स्वस्थानी अध्यक्षण स्वराज्य का समुद्रक्ष क में अन्य कारत है। में कारत दश्र अध्यक्षे के हैं। "यह क्रमा अन्यत्मिक कर में हुए यह हाराह अमेरानिध्यक्ती मुक्तक अस्ति क्रमके शतु ही

की पर के अपने के कार कार के के के प्राप्त के अपने की किए कार के अब के कार के की मान्तर्वे अभागिका अर्थानीय । अञ्चलकार्यक्षा प्रश्निक विभागिक अर्थनामानामा अर्थनाम्



When the state I have the first to the and the contract of the first of the constraints fortherwise after 1972 to दुक्तकरी भूरकार अञ्चलने भारत्वांक सङ्ग स्वरते हैं। कुल्यूनेनिकाल क्रांक्त अवस्थानिक। grading spring and and the region propagate and from supports a क्षाबीय भीतार ये असे विका प्रीतीयों भीतार होता र 🐠 🛊 व 🕶 प्राप्त प्राप्त व्याप्त स्थापना स्थापन की लोग मेरी करा, अन और अन्य गर्मने क्या प्रश्नीने कामकार्य म क्याना काम स्रीतेका र बीर परिते-बीके चरुको थे, ये जिल्ला हो अन्य प्रसरे, जिल्ला को क्रेसकोची कि ए साम्यान्त है रेस है। मुखाओं का अनुसाम करते होंगा। उस अनुसामी क्रमा र क पुन्नाहरू होना कर पुन्न हुए स भागतिक पुरस्क कर कुन को का का कारण अस्तर । किया को का अपने मा है की की की है। करण कर किया है के कि कर समान सामों हो। कराने अपन एक कैया है। हैन जब समानि कारणा में के एक उनेर भी कई कोई एक श्रेरण है। १८ ॥ की यह एकी-कोरी करके औपनी कहे मिलाइ कोओं को में का निमादकीने कहें करने कर निवाद करने में का करने कर विकास नेपांक सम्भागके लियान एक वैरुपको देखा एवं और पुत्रने जोड़क हैं के लिशरलीय अर्थि अवसे पुरुष-"पाई तम क्षेत्र हो है नहीं चन्द्रशोंने केत हो यह लेकर क्षेत्र कर दिशा कुमारे आनेका क्या भारत है ? हुए क्या होत्याका है, प्रश्लित हुती होका में करने पाल काला है। भीर अनमने-में दिस्तानी केने हो 7 कवा भरधका जानी पहचल में इस जानानी नहीं नागज कि की Spirit and March 201 Spirit and

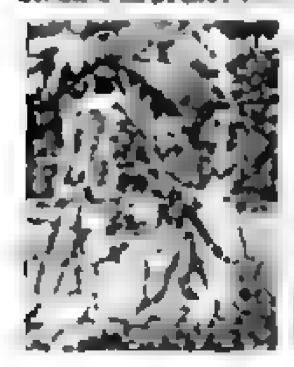

मा अहाँ। आ सदा भारती कर्म करनेवाल। 🐇 विद्वालश्च अवेत्रीः मुक्तिवाल में स्वयूष्ट स्था।

to \$1244 to 44 to 12 but the set of set of section were but नहीं का क्ष्मप करने से फालरको साले हैं अन्यना करों कोई कर है। १२२-२४॥ में की की एन केले हैं ? क्या ने सनावासे हैं असना वसकते हो The Branch of

### STREET A STR

the first man manufacture rief für weite, wiegenspelie unweite in be. ib. कवाने कुशा--- ४ ३५ । र्गनन एतेची स्ती-प्रक आधिने बाज़ीर सकाय हुन्हें करही निकास किया. । उपने जीव कुमारे निरुत्ती उतना स्टेंग अनी

### OF A STREET POP

क्रमात्रकात जातु कारणान्त्रकार जातः । १० ६ कि करोटि न कार्यन वन निवस्त कर। the self-resident and the self-residence of the

चीरमानपार्य म सर्वि क्षेत्रंत ने गफ विक्रवेत्रक्षार्थिनकार्यातः व्यापकारितः व्यापनादेश हे १ हे १ अवस्थितकार्यके प्रतृति व्यापनीयोः योजना सन् । ४० unjugged first deprivate ways कारण का का सम्बद्धियोग् नेपान १३४६ अन्योदी कार्या विनेत्रम्भिताला

भाग कारचे हैं, कह एक बीचा है । ६० ह सिंगू क्या एक्यांक में संस्थानके प्राची अवस्थित विकासी के बार्क स्टोपनी कर कर विकास करें। जो बार्क कार्य के विकास कार्य कर कर कर कर है। प्रतिके अपि हेन्द्र तथा उत्तरकीय कार्यक होते अंतुद्धायको क्ष्मिक कार्यकारकार्य कार्यको क्षम्याव्यक्ति है । । अभावतीये पहिल्लों को नेव नियु एक प्रकार एक अन्य पुरस्क रूपका ( । व प्रकार र छ । कोंबें से एहं। हैं और बेरा कृत्य अल्डिस दे किया सम्ब मेरे इसके करन गया है, उन्होंने और उसके मार्थका अन्यस्थ है हो भी उनके पुनि और बेरा धन जानते वह भी कि जब अन्य मेल नहीं है। र्मिक नहीं ही करता, इसके दिल्ले क्या करते ॥ ३० ॥ अञ्चलेको पहिलाई उन्होंन दिल्ले दृश्या होता है।

क्रिक्टिन असम्बद्ध अस्त

कार के कोर के किए के कोंगे करकोजान करते हो हो गए अपने हैं। इसके कर, इसे और पार्टी है क्षणांत्रकोत्र केरावाको स च प्राविकालकः ।

कारण तु की संख्यानार्थ संस्था केन संविध्यम् । ३० मा संदेश्याम साह दिल्ला है और की इसके हरास्त्री क्षित्रीको कार्यः कर्मक्षणाक्षमञ्जीकाभागित्रे स् ६८ ॥ अस्ति अस्ति अस्ति के इस प्रश्नम का कार्

सभक बैंग्य दोती राष्ट्र साथ देखा म्याची पहले प्रथमानीत सम्पर्धन पैना हो एस है। केलावें उन्हेंन्यत कुर और उनके कथ कवानेत्य नकत्वन क्रम क्रेमी समान्यत हैं. ही भी उनके Marrier 1 to 1

PROPERTY OF STREET

्राध्या को कहा स्थितकारण विक केंद्र कुछ ने कि का है केंद्रिकों के अन्तर प्रत्य है कहते. यहता व्यवस्थान राज्याहेन्य किलेक्ट्रीय प्रदेश । रिका चोरक--- H २९ व तक्तर मेरे निवासी तहें। कहान पेक्क <sup>१</sup>. हरिका क्रिकेट क्रिकेट र तो अ करोर केल अर निवृत्ता करों भारत करना एकके लखाई क क्राक्रकानकार्**्वार्की अ**र्थ स विकासिक ने भई भारते देखाना विकास अर्थीक व्यापन के शतकोब विकेशायका प्रकार कर है। पनि की करकों अन्य सोड है। करको शुक्तीय 📉 सकते कहा — ॥३९॥ करवन्! में आगरी केम्प्रस्य हो रहा है। यह क्या है—एस याक्सी हैं। यह किम क्या असीर संबंधिक करन कर का क्रांतकर की नहीं जान कर र के के किसे में संबंध और महत्वे कहत कुछ देशों है। सुनिकेंद्र औ हो उसा है ३१ ५३॥ उस स्वेशीय प्रेम्प्स उसमार्थ अवलेने मेरी संबद्ध हो रहा है। ४४॥ यह का का है? इसा का मैल भी करने अनक्तिक उसको क्लेक निका है ह ५२ ह क्लक्लोंने भी उसका कार्य को करते । कार्य में 🖚 म प्रश्न म कार्य । 🏺 दोनों की क्यान देखी में 11 प्रश्न म जिसमें प्रत्यक्त त्रहरूला क्याओं ने प्रेड शुर्भ और यह कार्यन और देखा गया है. अब विश्वके रिस्ट भी हर्यों स्थाधानकाल निकारकाल कालोक कालो केंद्रे देशकालक जो कोड केंद्र, दश्य है अबर काल है ? विकेकाराया मैक्य और राजादे करण भागीनाम आस्त्रम् करणको भौति स्वार्ध और इक्की की कर मुक्ता क्रमा विकासी हेंगी है। इस करता

चाक निकास प्राप्त अलैकेंक्न

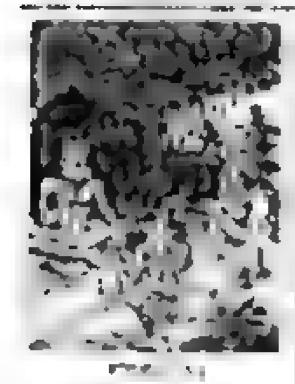

किन्नको स्थापना स्थापन केन प्रमान कुनक्। विकार के क्षित्र के के किए का कार्य कर कर में अर्थ में वैद्येच्येट्या इशा गार्थ प्रतिन करात्यक्याः। क्रानिनी **क्लूक्त- करने कि कू** है भ कि बंकारक स ४५ ॥ कर्म है इस्तिक सर्वे बहुव्यक्तिकारमञ्ज मक्त्रामा व करेने स्टान्यकारोधकोः कारा के का बुकार को कर के दे करता सुरक्षी है । इस भौभाक्तपुरकाराज क्येसर्ने कि न स्वयोग क्रमान विकास कार्यो कोर्यनिक क्राप्तकंत ॥ ५०७ क्राप्त व्यक्ति जन्दी धर व्यवहान विकासी महासम्बद्ध हरे और उस्त क्षेत्रेकले क्ष्मक हमीन्यानीन कैसीन देवी अनवारी है। का संस्था के नाम जनम कैसित हो एक है। वे अनवारी नामाना

क्लाराकच केलव कल्याच स्वयंत्रीय तक विक्रमानी कियाँ जनकेनकारकार (१५६ 🌬 केंच ज्यान जन्म कुमाँ भागी कुमाने का निवार करना मुकेहिंकुमूल समाजनी अध्यक्ष क्ष्मीको क्षाप्त अस्त स महीर मोर्ड - 11 % 3 नहां पत्र किया स्वार्थन अन सब कॉओलो है।। ५० । इसी एका। दिस्स भरं करके दिन्हें करान अपना हैं। उस्क प्राची दिनम् नहीं देखता और दसरे एउने के नहीं देखते। भ ा तथा कह और ऐसे हैं, वो किन और लॉकों की बराकर को देखते हैं का टीक है कि महरू समझक होते हैं। जिल् केरल िये की पैसे नहीं होते । अर । यह भक्ते और करा आहि सभी प्राची सरकावा होते हैं। मनव्योंकी सम्बद्ध भी बेली हो होतो है। मेंही उन का और र्वाक्षणेकी होती है।।५० । तथा केवी काओंकी होती है, बेबरे ही का क्या पक्षी आदियाँ होती 🛊 📭 तथा अन्य कार्रे भी जान, बीतीयें समान ही है। हरका होनेका भी इन क्रांशमीका तो देखी। में उनमें भूकते प्रतिकृत होते हुए भी नोहमन क्किक मॉन्स्में विकार स्थापे अवने दाने दाल क्ष्मां क क्ष्मपुर्वतामां वरोचां वृत्रविश्वासक् ५०० । ओ हैं । नरशेषु ! सन्व तक नहीं वेदाते कि ने प्रतृष्यः सनकार होते हुए भी लोजना जनने किने हुए p<sup>™</sup> কা কা কাৰ্যাল কৰু কাৰ্যালয়ৰ ৫০০ এ অনুহালে কাল্যা হাইটা বিনৰ বাইটো অভিযান करने हैं । क्यांवि उस सक्की समझकी करो। क्यों। • व्यक्त प्रकृतका व्यक्तिक क्षेत्र के बार के बार के क्ष्मीय में संस्कृतके स्थित मान मरणकी क्तमान) कार्य रक्तनेकारे भगवते महावादाके निकारि केंद्रातको केलवर्त निकारितक ॥५३ ॥ जनसङ्ख्या करायाक केंद्रात कुछ बोहके नहरे नरांचे रिकान करते हैं। इसकिन इसमें धान्य है नहीं केपनियास्त्र जो भक्तती स्वाक्षण है. उन्होंसे

अपन्यों पुरू पार्ट में कर है के एक में किए, किए क्**यार विकास कर है**। group water the set west saffer in a track that the first water between the first track in

water at the state of the second state of the second secon gates the section of the section in the section in we now to be defined to a superior of the professional transformation and the superior transformation and transfo apper producements with appearance or a six of the section fill section for the producer of the professional and the section of the section o the material of the the the day of the bird of the street of the give give the appropriate and some law, and the transfer we also have the first palas desputation of the tensor of all transplantages in tensors for each state of रिक्त प्रकार प्रकृषीय हुआ है, अह तम मैं आपके

क्रिकेटक्का अस्ति ।

मक्ती भूका फाटी हैं ३६०-६१ ह

करत क जनवर्गनाम क्रांचि गर्भ १६३१ समापि साराध्यानिकीया स्थानं स्था। growth and to product which as were a con-प्रकारिक स्वाद प्रतिकृति के विकास प्रतिकृति की । ARREST AND DESCRIPTIONS OF PARTY. an और रोजन अस्तर कर में जनकर करता है। विकारकार्यानसंस्कृति कृष्यं प्रकारसम्बद्धाः । a after the best age payed to be at क्षा शक्ताचे केन्द्री प्रसूचे च अन्तर्राज्य ।

arm - Indial Major Palitication of the a The state of the s their diese alle them. All Developes the first diese and diese the क्ष्म क्ष्म प्रदेश क्षम प्रकार क्षेत्र है क guilt pay high to on the owner from the , रोग है। पर प्रकार पोत्रक प्रकार हो सामाने हैं। word and the property of the same of the s per les area pois mora frest e deser tre-



separate projects in the figure search distributions in the distribution

काल अरुपा और भगवान को ओरक हुआ ने का जो जिल्ला। कारोपका काला केवल का का का 40 क लिये जनके नेपीये भिनास करनेकाओं श्रीनिकाला जा क्राफिलां क्रमणी: क्रीकामीनीम अंक्रुक H & H H कारावारी कारण करनेवारके, कारावेक प्राप्ता और क्रमान स कारणकारी केवारणकार व्याप्त १८६ के क्षेत्रप्र क्योन्याली तथा तेन्द्र स्वकृत्य भगवान् विकासी क्षेत्रका क्रिक्कान्यका क्रम्पूर्वती व्यवसूरी स्थाप क

वर्थी अन्य और एक्ट्रे वरदश्य हो। कर भी क्टरे के स्वरूप 🗓 🖫 जेक्सवर्थिने क्ल बीन क्याओं के रूपमें कुछी दिश्य हो क्या उप अर्थकाञ्च है। जिल्लास मिरोप रूपने उच्चतम पती। संख्या क्लीबर्व तथा करने को देशि अपनि इस प्रथमि भूति केरी हैं। हुन्हीरे प्रयम करत अधन क्रम बन्न रोजों है। बगन्तवी देवि इस क्राजन-अभागे दिश्वविकास है क्या कार्यनार्ज मुक्त निर्मात महत्त्वाती, महत्त्वेशक महत्त्वाती, महत्त्वीह-क्षेत्रिको सामान करानेकालो सामाने प्रकृति हो। बस्ही क्षेत्र हम्हों थी. हम्हों ईब्क्री, सुम्हीं ही और हार्के और क्या भी कुर्स हो। हुए कहापहरसी क्षण सम्बद्ध क्षण्यक्षक कारणात्रकारी भी क्षण्य(HC\$ II - सूर्याकारी भी, औरस्तर प्रथम गृह), अल, एक्क्नु और

हाताओं के का दोनां भाषाक अञ्चलिक अपने अंति विद्यालां केल असमें किला क्षणकारिक हो अस क्षणे के कार्यान् विकासिक अस्तिक अस्तिक क्षणे अस्ति कार्या कर सीत् अस्तिक स्वीत्। क्राचन अवस्था किया को इस विकास संबंधि की बोदनेती व्यानामी बहुती ... इस्तक्त भईक है, जब<sup>ह</sup> काराती निहादेशीको भंगवार — कारावीचे कहारे— ३०२ ॥ देखि <sup>३</sup> तुम्ती स्वाहर बाबा स्वति करने खगेत५४—४९ व

THE PROPERTY OF STREET समें प्रस्तक को स्वाध को है। कार्युक्त के प्रतारिकार प्रथम के और जिल्हा के उसके अन्तर के उसके कार्युक्त कार्यु कुरा त्याको निर्म निका सामन्तिका निर्मात भार्यमात्राविकाः विकार पातुकारको विकासकः शास्त्रक और जानाओंको अधिकिक को विकादकार जिल्हा क्राकेट होताई क्राफिटी को देखि करनी नहीं क्ष्मेंबद्धार्थने किन्न कर्मकामुम्बर्क कन्यू र स्था । दिस्य या सर्वत्र, स्था मी कुरी हो । देश हुएहीं क्षानेत्राच्याको प्रेषि भागाना है य प्रापेश किन्दुती सुद्धिकाल को विश्वविकास के कलाने बाधक सा एक विश्व करमान्यको भारता अवस्त्र को । तसमें की समा बंद्रिकियोको जन्मे हरू जन्मे महारिक्टा महासाम महारिक्ष महारम्भितातक प्र<sup>ी</sup>कात है और सदा तुन्ती अन्ती अन्ती अन्ती बहानेका च अवती च्यादेवी व्यापुरी **बक्**षिक्य च क्रांक्र क्रांक्रकोडकोडकोडके अवद क जातको उत्पतिके समय शुरू स्वटिकमा हो। चारताची व्यक्तिक स्थापन स्थापन । स्थापन स स्थ को स्थान के प्रमुख्य के प्रमुख्य के प्रमुख्य के प्रमुख्य के प्रमुख्य के प्रमुख्य कर प्रमुख्य कर के प्रमुख्य माना पुरस्कार बुद्धिको स्टब्स्ट स्टब्स्ट ५। कार्युक्ती ह्र्युक्ति क्रेस परिवर्ग क्रिकारी कार 8 € र मा उदादेवी और महत्रमुधे हो : कुर्वी सीवी स्वकृति वर्गकेने काराभ्यूपद्रोगोपकपुरत मोन्यतं क्रीन्यवन्तरेपात्रेच्योभक्तवर्वा १२०० में तदक्ष व भवेशतं सदस्यति । महाराणि और बोहराणि भी शरास्त्रकार्यः जन्मः त्रमेशे पार्वश्राते। क्षा कि विकास विकास कर कर है। इस स्वास के अपने के कार है। इस से अपने क्षा की अपने का कार है। इस से अपने का कार कार्य सर्वेच्य का सर्वेद्य, एवं को सिंह प्रश्नाती सर्वेत ।

भनुभ कार्य करनेकाली ही कता, भृतुर्वती और क्यान्यती बरोडाकाले विकासिनित केव्यन्त्र ॥ ९५ गरिक में भी अध्यक्ति असन हैं। तस स्ट्रेंग्य और भामेश्रहे (स्त्री हो सर्वायक) हेवि कही भी सक्-अस्तरका भी मुक्त कर्तुई है और उस कक्की श्रीक है, यह एउट्टी हो। ऐसी अवस्थान अवस्था म्तृति कथः हो एकओं है। जो एस जगतकी और बालन और संदर्भ उसके हैं, अब बिकानुक्यों भी जन सुपनं जिल्लाके अल्योन कर दिया है तो एकारो अलेत करनेमें भाई कीन समर्थ हो सम्बाहि मुक्ताबी बा क्या शंकरको स्था भगवन सिक्को भी हल्ले हा अभि जनम अञ्चल है अतः तन्त्रारी स्तरित मरहकी शक्ति किसमें है कींग हम हा अपने उन क्ष्यार कुश्लामिन हो। ये जो केनी क्ष्मी अबार अंश और केंद्रिय हैं, इनकी बीचनें क्षेत्री हो। और कार्विश्वर धनना। जिल्लाको अंग्र की अना यो। साथ ही इनके भी हर इन बानी पहान् असूरीको खा

एवं एक्ता तक केन्द्रे जनमते का वेशका॥८९॥ Bereit warmente begen beginneten

निर्माण क्यूरिन तम्बद्धे बस्तामं अवस्तरकमानः एकार्जवेशक्तिकारकाः संस्कृतः च स्रो

-----

व्यक्ति स्वाके हैं— u ८८ ll राज्य । जब अक्सर्योंने म्बीप्यातः हो---इतक हो नहीं शिक्षणे भी सीच्य एवं जहीं चन्नु और बैद भक्तो स्वरणेके अनेक्यके भी विद् भ्-दर बद्धार्च हैं, उस बद्धानों अवेदन भूग उसक्तिक विकासों समादेश दिन्हें तथीगुराको अधिनाती मन्दर्भ हो। वर और उत्पर- अन्तर्भ पर स्वकेन्द्रती देखे बोमनिक्ष्मको उस प्रमाद स्वति का, उस मे भागतानके नेत्र, कुल, क्रिस्स, कुल, कुल असि. कार अकरने किकानका अध्यक्त सम्बद्ध सम्बद्ध स्रोतक समञ्जू काला को उन्हों। को निवास क्या



एक्ट्रपंत्रके कलपे सेक्यानकी सम्यासे क्या को जनावी क सम्बन्धकारक करते. भारतीय: II ११ %। भिन्न उन्होंने उन होती अभूरीको देखा I के दुस्तका मह और केरथ करून बस्का क्लाक क्लाको है। जीत क्रोपसे लास करेंग्रें किये क्यार्थको का अपनेके किन्ने उन्होंने कर को ने देक अपन्तान ক্ষমুক্তাৰ ক্ষাক্ষাপৰা মুখুৰ মানকণ্ সুধি গ ১৯ মা প্ৰতিনিট তওলা তথ প্ৰশিক্ষি সাথ খনিৰ স্তৰ্জা वर्गारक केटाल बाहबाद किया। ये दोनों भी

महरू के उन्हें नहेंच्ये साथ रहा के ह्यांबार के सम्बाध विक्युंके केंद्र रे अपे. उस स्था केंद्र से स्थाप केंद्र हैं है उसका का की. सर कीचे हैं है हैंद्

### ক্লিক্সক্ষ্মৰ ১৭৭

भनेताच्या ने हुई का कानानुभावति तथ विकासन करवाता इंडाविटी दूर्ग वर्ग अर्थ का व्यापनवान् करो- अर्थ । प्रति हुन क्षेत्री कृतना सकत् हो हो अन्य की हाभाने को कार्या भन्न, इतना जा हो मैंने कर स्टीड है। वहीं दूर्ध किसी करने कम के से हैं हुए। पूर्व है।

व्यक्तिकारण स**्**रश्च

वीकारको के एक प्रांत्रकार अन्य १४०० छ। विशेषक प्रांत्रके कीको कार्यकु स्वर्णकर्यः

कार्या प्रति च च्यांची शतिकारेच प्रतिस्तृत ॥ १०१॥ व्यक्ति कहते हैं--- । २०॥ तम प्रकार मोस्रीने

का भाग प्रस्त ६ था स्थापूर्ण स्थलाई जात ही। १९ अपना सम्बद्धांक कारणाचे हह — अर्थ कृत्यों कर्त्यों कुनी हुई न हो — अर्थी शुक्क कारण के, बारी कारणा अथ करी ॥ १७०० १०१ म

STATE OF THE PERSON NAMED IN

क्षान्त्रका अवस्थि ह्यूनकान्त्रभूषः कृत्यं क्षांत्रके विकास स्थापितके वर्षः (१८९) THE RESERVE AND THE PARTY OF A PARTY OF THE PARTY OF THE

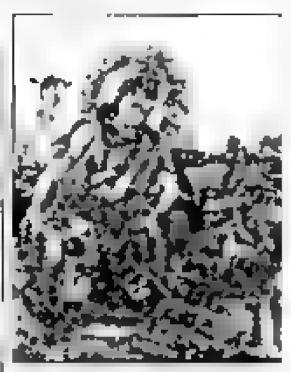

TELL SECTION OF THE PROPERTY STATES AND THE SECTION OF THE SECTION

याः सम् । १४ राष्ट्रपान् प्रतिविधि ग्यो प्रति । ८ दूर्शः व्यवस्था राष्ट्रपान् । १०३ अधिक एक है [534] विध्याप्त क्रम्म क

## दिनीयां । स्थानः

# देवनाओं के नेजमे देवीका प्रादुर्भाव और महिषामुख्यी सेनाका बध

### - Alphinist

प्रतिकास करतः प्रत्याक्ताने प्रतिकः हुन्य कारान्युः कृतिहारकानिकानुनां स्वतान्य स्वतानान्य स श्वमानकारप्रकार विविधीकः

देशकी अभिन्यु प्रमुद्द काल्यांस्थी कर्मका, पूर्ण काल्युः व्यक्तिको सर्वाचनक्रिकेप्रीतिकोष्ट्रास्य बक्तमें इस्तान विकित्ता है

भाग में बहारा और अंतर के ने हैं, में जान करें जर्न करना हमार और किए किएका हार्जन क्षेत्रमाच्या प्रत्या चन्त् कर, यह उन्हा है तक उनहाक्ष्य गरीक्ष क्षा के प्रत्याय हत पाटा भगवाम, कुल, बाह्य और अब महर्षा दर्शको के विश्वसरपूर्वक कह सुरासका का ने करण है जमा रिजीन विविद्यानी नहींन कृषिक क्षेत्रे— भागना स्थितमुह धूर्य उन्हें उत्तरिः क्रम्बर चलार }

🚅 🥰 अधिकार ५

किल्ला अ सर्वजनन वेकारिकोऽम् अस्तिवासुन १३४ - रहा गारी वारहत ६४२ अस्तिवासीसी कशासुनाओं। क्ष्मकृष्यः व्यवस्थातः स्त्रीत्राप्तिदेशास्त्रीशास्त्रः विश्वसः सोर्गं दशानः मेवियर ॥

प्रकार स्टेक्ट्र्यंक स्टॉक्ट् [ २% मध्यम क्रीतन्त्र विक्रमु-विभिन्नकारिकात, विकास, क्राप्तकारम् वर्षः क्राप्तकारम् स्ट क मानुस्तरमञ्जू कर्तुनेतः स्थापक्ष, औरकामानुषी क्षेत्रको । अन्येको साहित्यः अन् सः स्थापिकवितिहरित्याः ॥ काल विशेषक वा को हैन देशकात श्रीप 🗗 प्रभाग व्यक्तिके निष्कु अपि, स्कानकर्त**े विश्वप्रीय प्रधा स्वयां व्यक्तिया प्र**कारका 🛮 प्र भाग कर तक के वर्षेत्र स्कार है। सरकाक क्षान को बनायक विकिन्धकार है। के आपना भीको प्रकार को <sup>1</sup> की अध्यक्ष प्रकार का । । अभि काईने हैं — 100 न पूर्वकार को देखा औ और अध्<sup>रिमें</sup> तो भी मर्चेन्क नेर एक्स ्राज भा। ३४में अपूर्णका नक्की बाँडकप्र क क्री सम्बद्धान्त्रम् **गोपुन्धियां कर्य अनुकृतिकक्ष**े । क्रीय वेकस्थानेक नामक । सः वै। एक पुत्रनी एक इस्तेनकोच च कर्न इस्को बच्चो कुम्प्यक्रम् । इंडम्पचीची जेन अवस्थानी चल्चाने प्रमुक्त हा शुल्पं कामकृत्यांचे क कृष्यां इत्ये, क्यान्यकाः । नवां । सारपूर्णं कामकृत्यांको और का प्रांत्तास्यः सेचे लेक्कवर्तिकेत्वह बहात्वहर्ति वर्तकविकारम् । इ.स. वर्ग जेक्क २०३३ । तस् वर्णकन देखाः में कररणक सम्बन्धक देशों कुए परिवासकार देशों । अजयान सहस्र मीको अलो के के उस अवस्थार মানৰ প্ৰশিক্ষা উপৰ কৰিব সাধ্য একৰ্ কৰিব<sub>ে</sub> কৰিব প্ৰশাসনকৰ কৰিবৰ বুলিনা সৰ ভালা व्यप्, चन्द्रपर, बस्, वश्य तथा अन्य देवताओंके भी अधिकार लोकार स्था हो सबका अधिकार भूगोबन्दरमार्थ । मुत्ता । भूगा विका है ॥ ६ व कवा दुधस्था व्यक्तियो समस्त महिने प्रमुक्तनाम्मधिके देखालां का कुल्लो ६०० है अनुसीको स्वर्णके विकास होता है। अन् को नवर्गमाञ्चाद 💎 सम्मानिक परित्र गध्यो - विकास है 😼 देखीको न्याः वर्गान्यमा हेकः क्टानोप प्रवासनित् । अस्य हम ३०५७म हो राज्यम ३०५ है। उपके

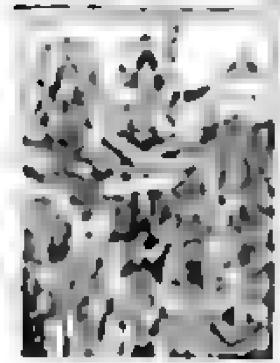

क्रमं निरमम्भ देवानां क्यांसि मधुस्ततः। क्यान कोने राज्युक्ष भूतुर्वाकृतिकक्ती॥ र ॥

असीन सेनासः कृष्टं ज्यानास्त्र कर्मतम्। स्कृतुम्ते सुराराम ज्यानास्त्रास्त्रास्त्रम् ॥१२ असूर्यं साम कर्माः कर्मास्त्रम् सामा १३॥ स्वापनं वदशुन्तरं क्यानासेनास्त्रम् तिकाः॥१३॥ साम्भूत्रसम्बद्धं तिकारोगाजास्य कर्मुस्त्रम् स्वापनं करमान् नेपता सामाने विकानोस्त्रम् ॥१४॥ सीमान सामानोर्वृत्तं पत्रमं बेट्येम साध्यत्। सामानेषं च सामानोर्वृत्तं पत्रमं बेट्येम साध्यत्। सामानेषं च सामानोर्वृत्तं पत्रमं बेट्येम साध्यत्। सामानेषं च सामानोर्वृत्तः सीमोनेषा च नारिकाः॥१२॥॥

सम्बन्धम् बन्दरः सम्बन्धाः प्राक्तमन्त्रेन रेजस्य ।

- <del>पायक्तिवास N</del> १७ ॥

अन्यं के केवा के अन्य स्टेस्टर किया १८ 🛎 इस अवदर ६०५१अपित जलन सनकर अनकान विक्या और विभाग देखीक कहा उन्नेश क्रिया अन्तवं भीतें तन गर्मी और पुँह देश हो गमा॥ १ । तम अत्यान कीयमें भी हर च्यानिय श्रीविकाले मुखसे एक कहान तेल इकट हुटन वर्का इतका कहा सकत तथा हुन्द्र आदि कायान्य देशभाओं है। प्ररीको भी बढा भारी तेव किकला कर सब मिलकर इक हो एक।।१० १९॥ महान् हेजका। के पूरा जन्यान्यनार को। सा कर का देवस्थी केला. कर्षे उसकी क्लाओर्षे सम्मूर्ण दिलाओंमें व्याप हो रही थीं ॥ १२ ॥ सम्पूर्ण देवकाओंक स्तीपटे उकत हर यम रोजको कहाँ हरून वहीं और क्लांका श्रानियर वाह एक नारीके रूपमी परिवत हो परा। और अपने क्रमासले होनी लोकीमें काह जार क्का॥१३॥ क्लाब्स संसम्बा औ तथा व्य. उससे उस देवीक्षर कुछ प्रकट हुन्स, प्रमायके तेवसे उसके सिर्के बाल निकल आहे. औंबिक्युकायानुके



कहा और विद्वानी तथा पुरसीके हेनाते. विकासकार प्रशासकूनो कृतका कारकार्य समाधिक । इप्पट कुला १ - अक्षाके लेकने दोनों पहल और जेवाई कर्णनारेको महामन्तिकिन्द्रीयक्त् । ३० ० क्ष्मंत्रेः रेजदे प्रत्यको ऑपूरियर्च हर्षः व्यवस्थित लेजने। व्यवसारे कही व्यक्ते काल वा. वृत्तिकोतिस्वय् । क्षात्रक अंग्रेजन्त्रं त्रोग कर के वेचन गरियक प्रकार अभीतीय पुरिश्वेषी । सूनवीयपुरीसम्बद्धाः इत्यान हिं। १६६ । ३व देवीन यो। १-वासीन केली और सम्बन्धित सकते की स्वतान सकते की होमों देश आँ भेड़ ने क्ले क्रमांट कुए है। १७ । उसकी काका नावेच प्रतिक कुलकालकुलि कर्य ॥ ३२। भेटि संस्थाने और कर कार्युक्त केनले कारत हुए थे। अध्यानकविष्युक्त कविष्युक्ते कहा स्पृत्,। क्षती ज्ञानंद अन्तर्भाग देवतालोके केलवे की अब मुश्चन्द्र क्षणात स्वेत्वतः समूदक्षा कार्योको ० ०३ त करणाण्यामे वैक्सेन्स कावियांच पृथ्य ४१८ । 🔻 मारः समापारिकामां सेनोप्परिकामुद्धानाम् । । अविधि सेनाशः पृष्टः पानुष्ट् विद्वानीयविधे । ३० मी किरवेका सूर्व कानुरक्त करिवासिंगर्र ॥ १६ ॥ **यून्यर्ग्**नक्क्षेत्र 💎 क्रांनक्कान्यक्रीय । मून र नर्वे रेन्फ्रेस्ट वर्वे वर्वे वे वेक्स्स्य सर्हे य बनकः सर्वित दर्श समी हमाराष्ट प्राथितः स्कृतारे कृतिकारमाधिकः। पालदरपालको ज्ञाहे वाले सम्बुधीसीक्षे स्राचनोज्यूचेषु नियसकेषु विकासकः। क्षेत्रेशक्षामलं प्रत्याके च तथान्त्री क्षभंत्रक सक जुले केन्द्रम् उनेन्त्रम् । सञ्जूषीनकरावाचि विविधानाञ्चलीयु विश

राज करें अनेक और एक्ट १४४ वर्णकर अवस्थानीयाओं बहुत क्रिकेटच्या (करियरेको - स्व प्रार्क्षण कृतः प्राप्तके केसमे कियानम् मार्क्षणे हिन्दे समानि विभिन्नानि पात्र १५ स जन्मत बहुक चैतुः स्थलका महीवय

ारकार प्रभाव देखाकोत्री वैद्या<u>त्र</u>को **प्र**कृत मको व दलकान् कृतन्तः क्रमुलाका सम्बद्धाः ॥२०॥ हुई देशीनयं देखायः महिष्यकृत्ये उत्तरने हुए देशतः महामानक हो । इस इसि समानी मानवार हुन् है। मानको एककाश्चर्य कारकपूर्ण कर्मपुर्व अस्तु । अस्ते शुरुत्ते एक सूत्र विधारकार वर्णे दिन्धः भिन्न करकान् विध्युने भा अध्यन करूने कहा **वर्षः अन्ये भाष्यपूर्णः भारत्येकककम् मध्यत् ७ ११ ॥ असम् असके अनुसर्वासने अर्थाण किया व २० ॥** बरुपने की शङ्कों पेंद्र किया, अध्याने वर्नी होता प्राचनविक्राक्षान्यतम् द्वार्वे व्यक्त कामकासमुद्ध ४२३ ॥ वी अपेर अपूर्वे धनुष ४४७ वामाने भी दूर वी उरम्बा प्रदार कियो ह १२ H May ने में में देशक कारत हा प्रत्यान कार्य करणाहरी व किरोबर् । रक्ष व कार्य अपने जान अपने कार्य अपने दिया और देशका प्राथमि उत्तरकर १५६ घण्टा भी प्रवान भू अवस्थि कार दिन्हों मुक्तको कारकारि का सक्त क<sup>ा</sup> निवस (। ५२ ।। धशनको कारकर ४३ राज्य, अस्य वे गाव, प्रजानीती अमेरिकाशको श्रास्त राज्य महार्थीके कुर्ते जिल्ला सहस् प्रेनेक्टकपुत्तरम् । २६ ॥ कामभारत् मेर कि २। ॥ ३३ ॥ सूर्वन वेलाक सामस्य | के: कुमेंने अक्तो किरणीका तेज भर दिखा: **विकारको तथे क्यां काल् कार्यकोष्याम् १७३० विकार**ी कार्यने क्यांस्ती हुई कार्य और शतकार कारकार विकास का कि विकास के कार्य के किया है है। यह है की अपने कार कार कार्य के भी। अन्यतन्त्रभूत्रम् भारतं हिरस्कृतीत् भारतम् । २८ तः। और न इत्तरम् । सं दिव्य क्षाः। वंट किये । संस्

१ को प्रशासीने दक्षि कर अने केन रूर कमें कार्य कार्य कार्य क उपलब्ध कर्य क्रिकेट हैं है A STREET THE PLANT OF MICH. A SHOPP OF A STREET

बहुओं कर ब्रोके क्रिके क्रिकेट कुनर अरोका कुनर अध्यातकात *क* अध्यातकारिका है। राजें को जन जैन्द्रीय है। हो जिल्लाकी अने जनकार का भूने विकेटी क्रिकेटन का भूने साय ही अनेक उक्तरके अन्त और अधेरा करूप विको भूगम्बर्धक सक्क ह स्थल संदेशतायुर मान करनेके निर्म कर्श । कुरुवानेकार जनकरोजीहरू व्यक्तकोजिकविकारिकार्यकः । कम्पर्लेक्षी मारावर्ष की अवस्था कर्माध्ये कर्मा अन्दर । वर्षणान्य केन्द्र<sup>मी</sup> आक्रमान कमलका कल और किया। विभावपने समाधिके काल **वाल्यका मेल्याला क**र्यालय किले । १९ ।। कार्यका कुथेरचे प्रभूके १६६ कार्यका । कार्यकालकुलको 😘 प्रार्थका अस्त्रहान्। 🗷 पृथ्योको जाम करने हैं, उन्हें न्युक्त समिनोंने , अनुसम्ब समे. कार्यकानको बुक्ते नने। न्तिभृत्रित नागाहरू भेंट दिन्हा इसी अन्तर अन्त कालकासिक्कानी है स्पेत्री हैं देवलाओं ने भी आधुष्य और अस्त-लाज देकर जुनो स्थानों को हवा च चुनो स्रोधकारध्या । देवीका कुलाव किया अस्तक्षात् भारतेने वार्ष्याः विकासकारिक्याने स बहुत्वनक्षित्वा नि । ४५ उद्गाहरूलभून के अन्यत्मारहे पहलेब को अनके कामार पुत्रुको कोन्नून क्रमा रक्षाओं परिवर्तको । देनीया वह अहत्यान प्रभावनाः हे किया हुआ पुरुष्के संस्था केला कह क्षेत्र पहल्लाहे । कारण राष्ट्र अर्थ्य क्षेत्रे राष्ट्र । इयसं १६ भारती | इक्तां क कृते कृ**ते सम्पन्नी**कारुण। पुरिध्यनि वर्त, विश्वेश सम्दर्भ कियाँ उत्तरमहा *के लेकिक के के लेकिक प्रशित्*य के अध्य क्या नको अने समाह करेंच हुछे।। ३३० पर्स्ता क्यार श्रीधने केच्या **राज्य**ने कामायोद्ध के स स्थान देवलाओंने आत्मान प्रशास्त्राच्या काल विकेत्यांट ने जेव्यों सावारकारीया है से उसी समाप्ता । चक्तोंने कहा— देशि अस्ति। एवं हो। अप । कवि हेवी न्यस्ति क्रान्यकारकीर विवेदक ॥५२ प्राप्त हो कर्रावरणि भक्तिनाको दिनम होका <del>नोत्नीय प्राप्तान विकासकार</del>णको Light time ( to b)

a` ्र किन्न जुड़ार्मान, से कुप्तत्त्व कहें। चरदारिक-प्री-४५० व्यवस्थानक । The state of the property of the state of th बीसरी: और सब ऑ-र्श-अंधे प्रायनेके सिने स दक्षा को देवी कालानेकार में निवास 800 है। अस्य का विकास के किया । १५ — १७ । व्यक्तिकार के अनुकारिक क्रिकेट सामू स ६६ । दिये इनके निम्म नरसक और वाश्वरकारका <mark>काः प्रकार बुद्ध सक देखा सुरक्षिकम्</mark> । ३५ ॥ रित्ये निर्देश स्था भौति भौतिन्देश रहा सम्बद्धित स्थानसमूचे **सङ्ग्रीनसम्बद्धान्त स**म्बद्धान स्थान दिक दश्य राज्यमें क्रामेंके राज्य लेकन, जो इस क्यान्यभिक्ष निम्मेशिक्केमा क्यान्य स्वयं ।। मादर्ग प्रस्कृतं काकारः ग्रेंक अस्त ॥ ४००-३४ । अस्ते वा सकापुरस्ते प्रवासकार्यम् स ४४५ स भिश्चाद कही तथा न सका, औरबात उनके क्राकेनका **मार्गक राज्य श**िक करा कर है। कोश ने कामें आंद समाप्त करेन किस भ लगे. उस के सिक्स **विकास करते. के निवस्ता समा**र्थ क अवन्यक्राच्या देखी स्ट्रांस्ट्राच प्राथिति । ७ -दुष्ट्या सम्बन्धं संदुर्भं मिनेक्शाक्यराग्यः ॥ ३५.॥ कृतेक्यम्पर्देश्य राज्यक्ष्यसम्बन्धाः सेक्षीः

the state are in facilities and resource the second to the first representation of बाको राज बांचीके जिल्लाकि है। इसके ऑस्ट्रेस पान है।

सम्पूर्ण किलाकोंको श्लोकपण केल केलाण अपनी समस्य संनाको कवक अदिशे शुर्शकान कर क्रमण क्रिक्न के लड़का उत्तकर खाउँ हो कर कल काम क्रिक्नपुर्ण कर्ड श्लोकों आकर कहा 'आ कर क्या हो रहा है किल कर मस्यूर्ण अपूरीसे विस्का तस मिहनादकी और स्था करके दौना और अभी पश्चिकार असन देवांको देखा को अपनी प्रकार तना लाकोंक प्रकाशित कर रही को अपनी प्रकार तना लाकोंक प्रकाशित कर रही को अपनी प्रकार तना सम्याधिक भारसे पृथ्वी केली जा क्षी भी साथक सक्तरसे अन्याकों रेखा की खा की भी तथा व अपने भागकों रेखा की खाने अपनी हामला भूमाओंके सम्यूर्ण दिशाओंको आक्तरित का के सही भी तक्तरना उनके साथ हैत्यांका पुरा किल्नाका भूमाओंके

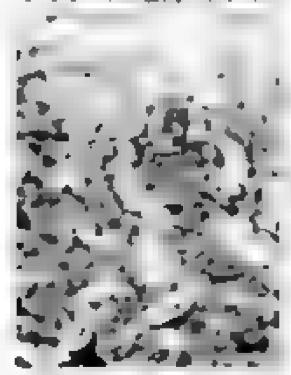

दिशारी बद्धारित होने सात्री विकृत समक महस्त

जलर महिवासकार सन्त्रनायक श्रामध∞ । यह देवीके साथ युद्ध करने रहना। आन्य देरसेंकी वक्रोंडलो रोज साथ तेला कावर की सक्री महादेव्यनं लोहा किन्स्॥ ४१ ॥ एक क्लेब्र रिश्वमीयने साथ लेकर महाहर रामक देख तुझ करने त्यात जिल्लान रोधे कुलबाएक समान होत्से। थे। यह उर्वशिकीया सामान्य वह दिला पाँच करते हैं। रक्षे हैं निकीसांकि बद्धने उन ह्या॥४२॥ सन्। लास रविपोसे पिय हुआ साम्बल नवक देला भी इस युद्धभुभिने महुने अ॰ अञ्च ॥ त्री**व्या**र्ह<sup>े</sup> ामक रामक हाओं सकत और चाइसकारों के अने के दलो तथा गढ कलाइ र्लामणाका सना लका यह क ने लगा थिडाल नामक देख भीव स्थाय र्पश्रवींसे विशवत होता होने क्या उनके अतिहिता और भी इदानों नहादील दक्ष हाकों और जेस्टेंकी एक साथ लेका वहाँ वेबीक साथ बुद्ध करने अमें स्वयं महिषासर इस मण**्रीममें कोटि क**ा सहस्य रथा, हाथी और घोड़ॉक्टी हेन्त्रसे भिरा हुआ।

शक्ति भूमल, आह पन्धु और महिन आहे अक स्वर्गोका बहार करते हुए मुझ कर गहे थे कुछ देक्षीने उत्पर शक्तिका बक्त किया कुछ स्वर्गोने करा केने।। ४४ - ४८ । बद्धा कुछ पूली उद्योग किया केनीने गी खेलवें ही अपने अका सरसंदर्श वर्ग करते क्रिकेट वे ककार आय करा कार करते वर्गोक मुख्या गिवस सा बद्धारहका देवसाय मी किए। वर्गो के भगवाने गाने। भी कैसीके वर्गोरोफ

अस्य कार्यको को कारी रही

en en et de la company de la c AND THE PARTY har program the of Market 1 ducted regions of the Albertanes Married Street, Street, Street, and St. of Street, and with the state of the state of British barapay distributions are a sec-Brighton Parties with a 1981 and 1981 the build had to block to Bridgedon And Alex Short Street विकास प्रारंकीय कुमार के विकास स्थित के के के के District Lines, Spinster, or other Anthropia antique artificiales about 1 a c qu विकासिक विकास के कार्य विकासिकाः विक्रिक्षणाम्बरकार्यः वेत्रकार्यः अक्षरपुरः ११ ६२ ॥ AND DOOR SHOULD BE NOT the fire was both than provide and a dempet distriction distriction by the समृत्यासको अस कुत्रे पुर्वत्रकारीशनाः ॥ क ॥ sandfinding or provide the 🖦 निर्देशि भाषानी देवीयाचे बहुम्बुर्स्ट । ६४ । अन्तरका स्वाभावसम्ब स्थानकृत्व स्वारका II ६५ K

. . and the higher spike placefully a read of the form of the order where

कार राजनी निरम्भ की तथ भूपञ्ज करना नहां था। पाप्ती की अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी सामान हायानी से क्ष्म नामि विकास काले प्रति के नामि निर्मा क्षम ब्रह्म करने क्षम से पूर्ण करना की कहा स्थापन केन्द्र, प्राचीनीक स्थाप मार मुद्रात नामान्य नामान्य नामान्य कर् the factor the very self. The fact the first we will be offer क्रिके का नेकार पर पर क्रिके देवर है। अब क्रिके क्रिके के क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके कारत को को को के होता कर है। किन्य हो हैना | उद्योगित हरूबी जहर में का कारत हुन रक्ता का की तीक्षा अन्यक्षिकी का करने की दूरकों है <sup>है</sup> बुद्धके देशों जनका के कि वार्ट वह और बंदक मो १५ । फिलि र महानो प्रदर्भ भवाप हो। हुओ अः आर्थित भागी हैओ र पितने हम स्थ भागों का कि कि कि है। मुख्या के कार्य होती तर तर की कहाती में मुख्य होते यह गर्म हरकार अवन्य होत्यर रह करने करों सार कुछ | न कि वर्ष करने विकास अवस्था हो गया के प्रकार के कार्य कर अन्योद्ध कारण पुरस्कार है। या प्रकार प्रविद्या के लेकी कीरण कार्य कीर्य और त्रों तमें एक तम प्रमाने कारकार्या की पहला कार्यांक कार्यांक कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कि हरे जा प्रथम की कामर दें है में है कर पर है है है भा कि परेश हो देखा बार्स सुबन्धे बड़े हैं. क्रमानी जात. प्रान्तनेकाने अन्ते का जानामा | अन्ते परिणीकारे पार्ट (६४) क्रमानाने अनुपत्नी क्रमणे ५ कार होता पाँचे असा असम्बन्धि २६६ अनुसर क्रमणे क्षणान्यों **पर का**र्य का निवास-स्रोत्ता क्षिक विकास हो। सं अन्यक्षिको कृषि कर कार्ये । स्वीता इ. केन कृष कीर स्थानक भागे नेत्रको साम किया हो। दे प्रोतः पालकः कार कल्यार कियो । कुळाले सर्वोद्ये प्रमूप कर देखे है। इक्ष र की एक कर्म कृत अ केन कर्मा काञ्चलका हो पनांच । 🛶 को कर्ममा श्रामिनो मेंका आकार हो। में का विकार में पहरील की एवं अन्य नेपी राज्य करता हुआ विकास करता है। कुर्वार एक प्रदेश कि बार्का की केर्डिंग एक ... के प्राप्त पूर्व जेवा प्रशासन कर्ती क्रिकेट बींचे 14 के ती देश नेताने बाके ... नन्ते भी देश मा देशके जब कि दृद्ध किया इंदरी जो क्षेत्र विकाद के के कलक का उपने उनकार काम क्षेत्र का कुछ सामग्री कारिक भी विद्यार दिन कर असे और केका भी और कर संबंध कहा संबंध है। असे स

(4) बीन्यरेनपुरुक्त अन्यान्ति नामाने केरीनामुन्ति क्षित्रम् स्थानिक स्थानिक प्राप्ति व्यव पृत्ति व्यव ५ ० kana ni dagari da ili ni da lamayan ili dakin

कि नेवल क्षेत्रकर किरावानु के लेखन कर कार्य के क्षेत्रक क्षेत्रक के क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्र , क्षेत्रकार क्षेत्रक कर जाना हैना अन्य क्षेत्रक क्षेत्रकार है। the right production

## रोक्क्सिकोर्स्ट्रा परिकासका विश्

1444

PROPERTY FOR THE PARTY OF क्रिकेटिन संस्थितकारीन करिया the authorization of the court of the बहर्स सर्वेश समाय है ने साल रेशकी रेकनो । 📭 के अपने अस-समस्ताने अध्यासिका, अस्ताः, अन्तव तथा कर-बुहाई चाप किये हुए हैं। हीन पेरीचे पुरुषेक्त पुरुशकारणे यहाँ सेना से भी है जनके जनकार प्रधाननं संध है। सुन्यम् अकट जैका है क्या ने अल्लाक अधिनक क्रियानाम है। देखे रेनोको में बॉकपुर्नेक प्रमाण 1949 (F I)

### **ब्रह्में अस्ति । एक अस्ति ।**

क्षे विक्रमाना सर्वेत्रामानीका महातुः । क्षेत्रविक्षित्र सामान्यं प्रश्तानाविकान् । १ । क केवी जरवर्षेका अवने क्रकेशार । क्या नेक्सि जुड़े कंप्यूनीक क्रेस्ट्र 858 स्वार्केक्ट्राच्या कर्क हेटल उर्केटलीय इस्तेनकारम् । क्रमान करवान कार्नेक्टनरं वीतं कार्निकाम है व व विकास का प्रमुद्ध सर्वाद कालो कारिका वृद्धिकार । विकास केर पर्यंत्र विकासकार्यकार्यः अ५ व श्राविक्रमान्याम् निर्माते क्रमान्त्री क्रमान्यान्त्रः। अपन्यक्रमा को देखीं कारणकर्मक्रोडम्स अ.६.स विवेद्यान्त्र सुन्तरेष वीक्रमारेण मुन्ति।

सावः कार्यः भनं साम कारतः कारणन को स्थाप पाने हैं किया जानीओं है है है Name of Street or other Parks of कार्याक्रम कराने एकिस्सीरकार १४ ५ व कार-वात नेवं जनस्वातः सारामान्य क्षेत्रहोत्रो असीव सरामान्यके सामान्य सामान्य केन पीत स पर प्रसाद पर ००

ार्थि काल हैं— 12 व दैव्योंकी सेकारो इस का और पहले हुए हैं। उनके गर्समें हुनकम्परम की भा। प्रकार कर स-मक्रम कोई। में ध्रा मकार्यान में के की का रही है। केनों सर्नोक्ट स्टाक्क्युक्ता लेक स्टाट कियुर कोयमें करकर आविकों देवीसे पुढ़ करनेको सारी क्या ४१३ वर्ग अन्तर राजानीकी वेदीके कार इस इक्क बावॉकी वर्ष करने सन देशे बाबल नेजीपरिके क्लिक्ट महीकी पत क्ला एवं क्षेत्रका उस देवने अपने अलेगे कार्थे वाध-मृत्येषी क्रमानस ही कारवर उसके घोड़ों और अस्थिको भी बार करण ॥४ ॥ साम की दलके पहल तथा अरबाद कियी भागाओं भी क्रान्याल नहाँ। क्रियाना अन्य क्रान्य अस्ति अक्षेत्री अन्तर्भ कर्षाके बीध हात्व 📭 पर्य रूप, बंगडे और सार्वको १४ हो ज्योगर का अपना काल और भेलनात लंबर देखें भी लोग केंचा १६ । उसने बोची धारानो भरतारहे सिटक क्रमान्त्रात्व कंट कर्मा देशोच्ये से सामी प्रधाने बारे में नामें प्रसाद विश्वास का सामा के लेकी बॉडक पहुँचते हैं का मलका दूर करें, कि ही क्रीक्षो रकत अधि अत्ये कर्त राधानी अन हाधून दिल्ला ३८ स्ट कीर जली वाल वह दिल्ली মান্ত্ৰী সাম্ব্ৰটাক কৰে কৰ্মক। বহু হাই आक्रमां निर्दे हर सर्वनम्बन्धं भवि जपने कारकार कु व कार्य कुछ कार्यकारकार क । हिन्दों इस्प्रांति। हो इस्प्रांति असे सुराको अस्त्री

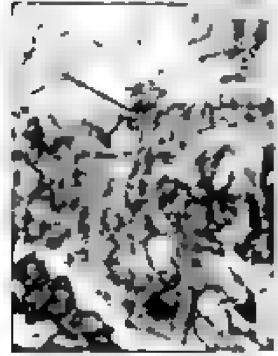

THE PROPERTY AND PERSONS ASSESSED. THE PERSON NAMED IN STREET Embegring and annual general even But have propose the Aprillation ( Paper and the artificial self-property of the क्षक्रक कि क्षेत्र । वार्ण का कि इत्यान क्षेत्रको स्थल अभूने केन्द्रीको स्थल स्थलको

अवस्था असी देशका हैक्यू स्थादि किल्ल इन्द्रमुद्धिरूपोद्धीय **कारत्यक विकासिक स** १७ स रेनी कुन्हा नक्तानी हुन्नेन साथ सीन्हरूप् क्रमानं नेत्रीयक्तीय क्रमीनकां अक्रमानकां १११८ छ। राज्यपुर्वार्थ स और प प्रार्ट्य क्रिकेस च विक्तुलेख कावान वर्तनेवाचे ॥ १० स विकारकारिक कामानामान्य है है। in the my name and the बहिकानुरके संक्रमीत ४४ महाकालकी किश्राके और जानेक देशलाओं भी फेड़ा ++= वाका हार्योगर क्वाकर आधा असने नी देशोंके रूक शांकिका इसर किया, किया ज्यातकारी इसे अध्ये हिमारसे हरे आहर एवं निष्याध कारके बाजाल पृथ्वीक निरा ना॥१३ १२ । क्राह्मिको दुरुक्य किसी हुई। and the property of the party Bertrage murge in met er in mitter men भिंह अहे केनले काकारायी और उसला और

🕶 🕶 ५ औं। १३औं। अंतरी च क्लान्यकोष बनागरः अधानमञ्जूषे । इस्तरे नाम्यूषे सार्वभाषि तः इसक् ॥ —में क्षे इस्पेक हरिक हैं।



विकेश स्वाहित्यसम्बद्धितः श्राम्येष् च विकासकार्यसम्बद्धित्यसम्बद्धितं व्यक्ति तहिऽविकायः॥२४॥ विकासकार्यसम्बद्धितं व्यक्तिश्रीकायः॥२४॥ विकासमाधितं व्यक्तिम्बद्धारिकायः च कत्त्व च॥२५॥ विकासमाधित्युवासा चति तस्य अवस्थितः भूग मृह्मिश्रिकायः चार्यः सम्बद्धारः व्यक्ति विकास चार्यः सम्बद्धारः व्यक्ति विकास चार्यः सम्बद्धारः व्यक्ति विकास चार्यः सम्बद्धारः व्यक्ति विकास चार्यः सम्बद्धारः व्यक्ति व्यक्ति विकास चार्यः सम्बद्धारः व्यक्ति व्यक्ति विकास चार्यः सम्बद्धारः। व्यक्ति व्यक्ति विकास चार्यः सम्बद्धारः।

यासको प्रचर्क वायके वगसे उद्दे हुए सैकड्रो पथन आक्रमारे गिरने संगे। २०॥ यस प्रनाधर क्रोधमें भरे हुए इस मनादैत्वको अपनी ओर आवे। टोड्र चरिष्ठकाने उसका वध अधनेके जिये महान् काथ किया ( २८॥ व होने पाश फैकका उस पहाल् अल्टको औध सिया अस महासंग्राममें वैध जानेपर हसने भैंसेका रूप तका दिया॥२९॥ और तत्काल ग्राहक एपमा वह प्रकट हो गया ठस अन्तरकार्यं चणदभ्या ज्यों ही उसका पस्तकः। काटनेकां उद्यक्त हुईं, त्यों हो वह खहुधारी गुरुक्के रूपमें दिखायी देने लगा। ३०॥ तन देवीले त्रांत ही जाओंकी वर्धी करके हास और तलबारके साथ तस प्रवको भी धीथ अला क्वनेमें ह<sup>र</sup> शह महानु गजराजके हंखमें परिणक हो गया॥ ३१ ॥ तम। अपनी सुँहरी देवीके विशाल सिहको जीववे और गर्जने लगा। श्रीयरी समय देवीने तनावारपे उपको पुँड काट सन्ती। १५॥ धव ३स ५६।कैन्स्ने पुन, भैंसका शरीर **धारण कर** पत्रलेको ती भौति चराचर प्राणिकोस्टिन

पतिषासुरी भैनिका रूक भारण क क देवीके पणीको जास देना आरण्य किया ॥ २१ ॥ किन्हींको ब्रह्मसंसारकर, किन्होंके ऊपर सुरीका प्रहार

कुछको सोगीसे विलोगं करके गासे कि होंको ग्येहनाइसे कुछको यका देका और कितनाको कि श्रास वापूके सक्तिसे भएसायो

हुआ २४॥ उधर महामराकामी महिषासु भी क्रोधमे मम्कर ध्रतीको स्वृदेसे खोदने लगा तथा ज्या-ऊँच पवतीका लखका फेंकने



का ॥ ४० थुटम होका फटने समी उसकी च स्वेयसे ध तीनहैं दुर्जीने

मर्ज मर्ज कर्ण कृत मृत्र वाकिक्यान्त्र म् मर्ज भागि इसेडमैन मर्जिन्यान्त्र मुख्याः ३०॥ मेनीने मानाः— ॥ २०॥ जो भूतः भे ज्ञानक मधु पीतो है तकत्व वृत्त अभागके सिने सूक वर्ण से मेर्न कृत्ये क्यों मृत्यु हो व्यानेक्ट अस् श्री भी देवक को करोग करेंगे॥ ३८॥

THE RESERVE

र्जुन्य सङ्ग्रस साध्यस्य स स्वासूत्य् सर्वे स्वास्त्र सम्बद्धे स सूर्वे स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र सम्बद्धे स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स

प्रदान है सम्बंधि पर प्रदान के स्थाप क

t, the specific delicate was a second or secon

# क्यूक्ट अधाय इदादि देवलओड्डम देवीको स्पृति

ingerij.

। ३८ व्यक्त प्राप्त कर संग्रीकृत्य-वश्च की नरईको जो। মন্ত্ৰ আৰু কৃষ্ণৰ নিবিজ্ঞানী কৰিবল্লাৰ বিশ্ববাৰ। মাত্ৰা আৰু কৃষ্ণৰাস্থানাক কৰুৰ विक्रान-अधिका रीभ्यत्वयक्तिलं हे राम यु दन्ती क्षा के हुन जनका विश्वानी कुन विका विरोक्तको । कि. कर्नका । का. कन्नका कर्नका गराञ्चको हक्ता रहा क्लान्स्ते इस्त्र 🕍 ५० नेवा करते हैं तक एकर कियों कर का में मेरे पहल कि अवस्थित व्यक्तियाँ सम्बद्धानिक हैं इन 'क्या' नक्यानों ्के नीक स्थाप करे अन्ते प्रोत्यक्षांको आन्य काले नेवक जावन हेक् सप्यानकार्य सिक्स्याप केर्य बधान है। ने अपने कलालेंगे सहाधानको पक क्षाप्त करने हैं। एको सम्बन्ध अस्ति उटन ४ रका लोग जले हैं। ने अनेने होसोच रहा, पक्रा कृतन और विश्व भारत कार्य हैं। या कार्या निवारि ने लिएके केर्र स यही वहीं है और अपने पत्रम वर्षे लक्ष्म के रंग्यून का रही है।

स्रोदेस्यके 🗷 🛎 सक्तापन मुख्या निहनेत्रीकोचे र्मानकुक्ति वृत्तिको व देखा।

minglangbamatit, by e देन्या क्या वर्गायां जवहारकात्रक विकार पर्ने संबंधित होते । स्वाह कुटा

Majora Sagar Land, Adams

भारतमा क्या का निर्देश ने हैं। शांत का राज के क 444 क्षत्रधारम्म भगवास्यन्ते बद्धा रुप्तान कि बनुताने करे क चलाय बाल्न्स्थकक वृत्ति कर्मय ४४

या और साथ सुरावित्रों भवनेमात्रभूकीः करायमं कृष्णीयं प्रत्येषु पृद्धि

को सर्वे बार का प्रतिदासन है नि किस्तान व ५ व कि व्यक्तिकपृत्ककार भूग

हेक्सभूक्षेत्रकार्ययेकम् ॥ ३ ॥ इतिहासीर्वाधानम् र्ष ज्ञापन क्योधक क्यिन STREET, STREET,

कारकृत्य है। प्राप्ता अपूर्वनश्यक्रमा व 🗢 🗷 **唯中時**日 हर है (संद (Percental) हर्षि बक्तान कक्तांचु अक्षेत्र देवि स्वाप्तांच वे विकृतिकाल के कृतिहार्

कच्चानके स्वयम् एक वर्तिः एकमा पान्त 🛦 🗷 म पुरसेन्धिकक्कासम ले-स्पारकारी संख्या नामग्रीतः केश्वी है, संबंध के अञ्चलकार की

चित्रामि सा भगवती कवा है देकि। र 🗷 सम्बद्धिका चुनिकार्याञ्चल विकास बुद्धीक्षरम्बाध्यक्षराज्ञान् । सम्बाद्

कामा स सर्वभागः सम्बद्धितस्य । १०० पेकारि वेचि चिटिनाकिन्तरागननार वृत्तीकास स्वाचनकार सम्बद्धाः स्वाचनकार सम्बद्धाः the light product with them ्योगे व्यवस्य प्रणिक्षत्रेनकुक्तकोरका ४ ११ ह

कु कि का अवस्थित को है। अने कर का अन्य का का का का का का दान अन्य **(का का क्षेत्र)** का का का का की किसी

र्ज परस्य हास्य मध्ये परिवर्ण सन्तः विष्युक्तानि सम्बन्धिकाम्बर्धकारमञ्जूष असम्बद्धाते 5 C 100 कार्य किसोदक कार्या कहिलाहीया॥ १६॥ दष्टा त देवि काँपत्र अकटीकामनः भूताकारमञ्जूकदृष्णकर्मच यत्र सम्।। अधिक स्वयुक्तिक । प्राप्ता सम्मोच क्रजीकारी है: क्राविकासकायस्थित ॥ १३ % देखि प्रसीद परभेर भवती भवाक सहो विश्वलयम् क्रियम् स्टब्स्सि विकासमेत द**्**ष्णिया चट्स्क्लेन-प्रीतं क्यं सुवियुतं योगासुरम्य ॥ १% व हे सम्मता जनपदेच ध्याचि तेवां केलं व्यक्ति न क संस्थित वर्षेत्रकेता नि भृतात्पसिभृत्यद्वा<sup>रा</sup> वेवां सहाध्युद्वार भक्ती वस्त्राध्यक्ष क्षण्यक्रिंग होने सन्तरमानि सर्वेद कर्मा-च्यरवादुवः व्यतिदिनं भूकृती कवेति स्वर्ग प्रकृति व भरो भवतीयमादा बुरों स्पन्त हर्नात्र भौतिपानेवन्द्रजोः कारके स्पृता कविमतीय शुधा दर्जाय सारित्रकृ:सम्बद्धरिषि का कदना सर्वो वकानकरणसङ् । सद्दार ५५/१५ मा 🕫 १५ 🛍 मुभिन्न के वंगवृधितः तर्वते 474 कुर्वन्तु ताम नरकाल विराप्त पापम् संग्रामपृत्युवधिकारः चवान्त्र, सत्वेति वृतपहिन्नम् विनिद्धापि देखि ॥ १८ ॥ । दुईच कि म धनने प्रकरीति काम सम्बन्धानिक यसहिकारिक सरवस् लोकान् एकान्यु रेनवो प्रेष 🚉 शरप्रयुक्त हरूमं मनिभवानि नेव्यमि तंत्रांकरमध्यी ॥ १५ ॥ । इत्यमध्ये श्रीकरं शक्तिकदः प्रमुद्धाय हो । करका स्वतन

<u> इत्यूपप्रभावेक स्विस्कृतपीस्तकेप्रैः</u> शुरुक्षसम्बादितविष्योतः दुर्गो-अनुसम्बाद् । विलयम्भूम् विल्युपायाः पन्नागरा योग्यानने तथ विस्तेतम्बन्धं गरेतत्॥१०॥ 神 **ब्वेसम्**तरामवे । कृष्य उदेशस्त्रीर्शन्त्रस्थयस्त्रसम्बद्धः । इत्तरे देंगर क्रांगांगर हन्तु । वैरिष्यपि एक्टिकेन उचा त्वपेश्वम् ॥ २१ ॥। केनीयमा अवतु तैऽस्य वराकसम्य रूपं च प्रातृभवकाश्रीकारि सुत्र। चिक्ते क्रथा समर्गिक्तरता च दुवा म्बलेव देनि कादे भूक्यत्रवेऽपि+२२॥ प्रे**मिक्सकेन्द्रा** अस्त रिक्नाहाकेन कतं स्वया स्वथाम्थनि वेशवि हत्या। नीम दिसं विपुत्तवा भक्तव्यवास्त **अस्त्रक्ष्यस्**शृतिभव महरूने ॥ २३ ॥। शृत्येन पार्कि नी देवि पाहि खड्गांस जान्त्रिक याम्बाह्यनम् यः याहि जायभ्यामिः स्वनेश स ३ १४ ॥ प्राच्यां रक्ष प्रतीस्थां च व्यवितन्ते ग्रह रक्षिणे . हांस्कावेशिय फलदा लगु देकि तेन १६३। धावर्णनामञ्जूतस्य उत्तरस्यो तक्षेत्रीय १५३। ्रकृष्णानि वानि क्यांनि प्रतोक्षे किवरित है : काने बान्यसंबोद्योग है ह्यास्मांस्थ्य भूवन् ४२६ ॥ कार्यस्त्राच्यादादीनि व्यक्ति कालावित संप्रविकेश करपद्धवस्त्रुतिन वैस्त्रवान् एक सर्वत ॥ १५ ॥ महिन कहते हैं.... u १३ आपना पराक्रमी श्रान्या भक्तिप्रास्य क्रमा विसन्द्रो देखा सैना<del>के</del> देखे के द्वारम् भार व्यक्तियः इदः जादि इतन स्थानन नियं ५३ तथा कंधे प्रकास उन भाजती दुर्भावक उत्तम कवनीद्वार स्ताबन काने जगे। ५५ सम्बर्ध दनके भूतर अधूर्णि अस्यता हमक कारण रेमाच हो अस्त भा । २४ <sub>व</sub>ेचण अ<del>से कुँ अ</del>पूर्ण

मैं तथा कि देवीने अवनी सांस्कृत सम्पूर्ण जनवृद्धने करण कर सहा है, समान देवताओं। और महारेशोको पुत्रनीक तब बनदम्बको हम भाग करण समस्तार काते हैं से इक्लोबीका जिनके अनमन उभाव और बहुनक वर्णन करलेचे काव्यन श्रेकरान, बहुनवी त्रथा महादेवजी थी सक्वी करी है है भगवती। न्यधिकतन् सन्दर्भ जनतन्त्रः चालन एवं अलभ भवना नात करनेका किया सर्वे॥४ वर्षे मुण्यस्याभीके प्रशृति कार्य हो त्यामीक्समे. पाविकांके क्ली करिकतालको जुद्ध अभाग्धानामा प्राचीक कृतकर्ग कृतिकवारो, कानुकालें सद्भावका करा। कुलॉज समुख्यमें लज्जस्यामी निवतम करती हैं। उन अहम भवनाती हुगांच्यी हम नम्बन्धार संदर्त हैं।

बद्धमुन्नेक बाग तक प्रकारि शर्मानुष्य कर्म प्राक्षम के उन रेपालन भी तन क्रान्तिल है। कार अध्यक्त करने। इसमें क्रियां का रेखा के अब काइक्य व निकास करने पूर्वा के अवस्थे सभी है जोरे समान्य कुर्योक्षण विकास अध्यक्त है। इस्त सर्वाची क्षेत्र देखिल असे आसार करों । ए प्रस्कार की एकि प्रदेश करने की है कि ऐसे देश के भी क्रान्त में साथ देश हैं।

मुद्राप्त निर्देश कृत सरकारे विकास अञ्चल हैं | दू सा वर्षिक्त और पर क्रानेवरणी द्वीर अवके। महान्य ना अनेर प्रयोग बुक्तरेको ५०%हा करिन्छ । प्रश्ना दुव्या अनेर 🗍 केरहका हिन्छ अक्या। के सन्देश है। वे को उसे देखनर अदिवासुननों नगरात अपनेके निर्म कर ही सन्छ 'हजा कारण कुला और रक्षक्र प्रकार क्याप क्याप कर | नो का का देनि । इन क्याप्ते कु पारको क्षत्र की दिया गा करे जातनेको साथ है १९४ देन्। मुख निर्म तक वै राज्य विकासका स्वार्थ मरी पुंचा पर को भने चुन हो है। उद्यक्ति भने । योद्या निर्मा को ही चन करने ही मेरे उस बारमानी और पहल और सन है। भीतांत्र जान बेंधका कृत्यों उस होना अल्लाकी केशन विकास हो एक नय एके देशना को अर्थ-विकास हो को बोजकर नाम सहस्रोक । मध्यमभूरण प्राप्त हुन पूर्वे भिक्तन प्ये, यह जिल्ला सहयो है। १८४४ अन्य प्रमु पीन भन्नीयः The को क्ट्रिक अध्योकी कर है। केन्सेक क्याने क्या करती है। करूब क्यूनेन्द्रे पुरस्कार : कायदे की पुत्र ने अक्षत्रको देखका काल, प्रतिन व्याप्यो की प्रत्य नहीं नदी जार देखें। इतदे एक मिनिका पर्या स्थानक है । १५ व वर्षा । अस्ति । अस्ति । वर्षाय है। "ये प्रमू औ इसके प्रकार वर्षाय होन्छ । की अप प्रकार का अनुबंध प्रकार कोर्राच्या कार्युक्त प्रकार कीर्यों के कार्यों कार्या कार्या के बेट की की भागपुर्व क्षित्र के करें। क्षरेटमें यह अलंदर कार किन्नमा विन्तर अस्त्राचा उत्तर क्षणा के कार र करणा ही फिला कुरवेंक्स अवनार कर अन्तरं । यह के उच्च पुत्रती अवदूर परिच्य कर अपने हैं। एक स्थान अपने अन्यवस्थी अन्यों है। नार्यों के जिल्लाक अज्ञा नार्यों नार्य पून नार्याय नीति वन्तर मिक्र कार्याको महाविकाण सेन्य क्षानामार्थ अंत का जो अंक्ष्मिको स्रोदी कृत पाप मार्ग, उसमें नामार्थ की भी तह हो सबी है। १४४ मान बारपुर्व अर्थ मानिक ने मर्फाण गीनाने में पूरा अन्यानक क्षाप करणा नो कार किश्वर प्राप्त गरन है जिल्लाम **अपने आप र इस्त** करणाने के के इस है देंगे. की देशने क्षणानिक है। नकीको धन बोल बाजनों, कृतकार राजन जानों से ३०४ और । जायका अपि होती है। इंदीना पूर्व वर्षा पिलंका करि, तीन हुए दिलीई की उटनायों हुए से उनाया हात्र नवी में हो जब्बे हर-पूर बच्चे पूज और है। के धार्म एक बन मेंन्स में जो अभी राजनी पुरुष्टि स्वयं प्रत्य अपे क्यों है अप होती। को यह अब स्वयं और जिल्ली क्यों दूसरे है मानका के कुर्वान पुरस्का । एक क्षेत्रीय संस्थान , राजन भी रहते हो कराने तथा अवस्था कुछ और । मारण है। और अगन्य प्रस्तानके स्वार्त है केन्य प्राप्त । जी कानी देशर औं के पश्चिमानी भी एक जर जाने । हैं भी रहें । इसके भी की भी भी में किसी हैं । हैं । इस कराई आपने क्षाई महिला है। वह महिला रहें भारेबा जिल्हा करना दरनकरी है। १५६ - १९ हुई - ही करह हों है। १९ । बारदर्शन होंबा र सके

<u>Andreas and the same and the Contract of the State of th</u> करक दार के ले जिल की की एक उद्देश कर देश के संकटा है। र ३००० **रायुओंको भी युद्धभू**भिमें क्रम्कर क्वनेटोकमें। ≰ग<sup>े</sup> रक्षा करें अस्मिके साहती की हमारी तक औरो।॥३०॥ 🕩 কটা লগ ভদতাকী থলাঁৰ আনি বসুক্ষরী। र्जा क पूर्व कथार की लोशक अपने भाग करने निद्देश क्रांक्यकां के क्रीक्सिस्त क भूगका आप । दिश्या भा इसाम १० अंब्युक्त संबंधक को को हिनेशक सम्बद्ध है, है म् ना एवं शत्य १६७५ - ६व विकास रहते हैं। यहना विकासिक्षण विकासिक्षण विकासिक्षण विकासिक्षण विकासिक्षण विकासिक्षण भी करें। ६ अभिने अधकार प्राणीनें ऑभ्या करकारी खड्डा जून और कर गाँउ की 👚 **हरू**नेग्रीको स्त्राकृत ।

स्क्रीयकाल 🛭 २८ ४

पर्व स्तुत्त सृतिर्देशे कुल्येनंबरनदायेः भन्नक सम्पर्निकदर्गिक्यं क्षेत्रक भूकत सन्दरमञ्जूष विकास भुष्यों एक पास्य सन्दर्भ अमृतिके प्रसान रहें ॥ ३६ ३७

नाम्बर न में भी अद्भागितहरूला व लग्ने कार्य हात उत्तरम पुलब किया, किर समय मनस्य सम विकास कर अपने के अपने अपने हो। स्थान के अपने पूर्ण किया पूर्ण की हाता कर की उन्हां का किया है जिस की स्थान की পৰী টুঁৰ নালে সংঘৰ লাখিছিল ৰাজ বিজ্ঞী ভাগৰংৰ হণকৰ জ্বাম কৰেই চুহ হৰে।

देख्युकार्य (१) इस १।

पर्युक्तारक है। तथा ७ नल दे कोटी पास कोचे = है। विकास विकास, सबै घटका से श्रीभवा विकास है है है है हमानोपॉके मक्को भी दू 🛨 दिवा है. उन्नपको 📉 देखी भोली— ३१ 🛊 देवाहओ । तृत स्वय ছুল। সমস্কাৰ হী । ২৫ । তাৰ্ম জন্ম জন্ম কৰা আনুষ্ঠা কৰিছে আনুষ্ঠা কৰিছে আনুষ্ঠা কৰিছে। আনুষ্ঠা কৰিছে

वेक *क्लु*श्चित्रहरू दर्भ संभी र वात वेगीकी पास । वा सम्बन्ध **वृत्त वर्ग वर्ग कर्म** व **विशेषक वीतः** कर्म गुरु स इ.भ. - अस्तर रेशर विक्रिक और तांपश्चान - स्वादि **व्यक्ति वर्ग देवल्यका स्वादि व्यक्ति । १**८० ॥ कर्म । राज्य जानकारण असाम्य जा सरम् साक्ष्य सम्बोरिक स्वाम सम्बोरिक स्वाम सम्बोरिक स्वाम समास्यासम्बासने । ३६ ० कारके हात को जाप हमारा तब इस भागायाओं। वृद्धये प्रमासाधना को समेशा सर्वेद्यानिके (bas)। ्ट्रेक्स केले — 🤼 । भगवनाने राष्ट्रांग सर्वः स्था पुण कर ८ अल कुछ भी बाक्षी हरी।

भी अगन हों दन सकत द्वार आज जब बोर्ग्य है।३५ वटॉटि इम्मेश वह राष्ट्र बांबालर कार गमा पर्वत्यक्षीय क्रमणेक्स भी प्रति आर्थ हर्ने अधीत लग केला बालानी हैं।। ३५ ° ही इस काल-बाला अन्तरण राज्या करे एक सब अन्य दशन राज्या **अस्तिक जनाम धार्मी त्या मन्त्रकृतेपने । १९६** ६५० वीके प्रशास संबद्ध हुए कर दिया और तथा प्रशासको जोपाके को मन्त्र इन इनोपंट्र स क्षित्र करमारामाम्ब्या सम्पर्तनाम कामताम् भूमान् ॥ इतः ॥ अतः अतः अत्तुनि करे असे जितः समृद्धि और वैस्तवः अभी कहते 🕏 💮 🚧 हम अन्तर जब देखि आब 🗗 एक्को बन उत्तर यहाँ साह लंबामध्येते प्रत्यक्ताता प्रतिको उन्हान कः और क्यानिका त क्यानेक सिध्य तकन सद्ध इत्या

र अन् के स्थापित करावस्थाम्। अस्तुतेन्त्र प्रतिवर्धिः सामग्रात्रः क्रिकेन् क्रुक्षित्रः प्रतिकृतिः इनका पर अभिन्य है। अने किही प्रतिने अनुस्कारण साथ दुराने इस स्थितने कुम्मकार प्रति हैस्स **४ ५ मू त रिपोक्तवा: । । राज्य और अंशवास प्रश्न है** 

अधिककारा सः ३८ x ।

इति श्रास्ट्रिक देखेलंकारेड तथाऽङ्गान गीरीटेडीके अभी से जिए प्रकार प्रकार तथेल्काला भ्रास्त्राती विभागादाहिता वृप २९॥ हुई भी यह सब प्रसान में भूँहसे सुनी द्वारीतकारित भूप सम्भूता मा ज्ञाप पुरा में इसका तुमसे प्रभावन मणन करता देवी देखार्गिक्यों जगहामहित्रिकारेगा। ४०॥ हैं। ४१ ४२॥

पुनश्च गीर्गदेहात्साँ समुद्धुत्व समाधसत्। कथान सुरक्षियानां तथा सुम्भनित्रुभक्योः 🗎 省 🗎 प्राणाय च ओकानं देवानामुक्कारिकी। तन्त्रपुरव पराप्रशास्त्र नवानत्त्रवसापि वेश 🗗 💤 । ४२ । हर्मेष करते हैं 🛥 ॥३८॥ राजभ । देवताओंनि बाद अपने तहा जगतुक कल्याणके लिये भद्रकाली देवांकी इस्ट प्रकार प्रस्तान किया। तब के तथास्त कहका बहाँ अन्तवान हो गर्वी ॥ ३९ । भूपाल इस प्रकार पूर्वकालमें नीकों लोकोका हित चाहनेवाली देवी जिस प्रकार देवताओं के समीरांसे प्रकट हुई वीं बह सब कथा मैंने कह सुनायो 🛚 🗥 📗 अल ५५ देवताओंका वयकार करनेवाली है। देवी दृष्ट देन्यों तका शुम्भ निशुम्मका कथ करने एवं सद लोकॉकी रक्षा करनेके फिंपे गीरोटेकीके शहरे से जिस प्रकार प्रकार में इसका दूससे पशावन वणन करता

त्रांत श्रीमाकंग्रहेनपुराणे सावर्गिके मन्त्रान्ते वैनीमात्रात्त्वे सक्यरिस्तृतिसमि बनुष्येत्रस्यकः ॥ ४० च्याच ५, अवक्रतनंत्रते २ जनंबारः ३६, १४५ ४२ एवगावितः ॥२५०॥ इस प्रकार श्रीपाकंग्रहेवपुराजने सावर्गिक सन्वकारकंग् क**ाकं** अन्तर्गत देवीमाञ्चन्यमें मात्राहेदस्तृति नामक बीधा आक्राम पूरा हुआः॥ ४॥

The state of the s

किसी किसी पनिष्ये गोगरेण वा अपि केलासा कराति के भी उपलब्ध होते हैं.

### THE SLATE

# देखनाओंद्वार देशीको स्तृति, सण्ड प्रवासे मुख्ये अधिकारके स्थाकी प्रजीवन ब्यूनकार क्राध्यका उनके काल दून भेजना और दूतका निराम लोटक

### 

ि 😂 अस्य भीवास्त्रस्थितम् स्टार्शाने । महामन्त्रकारं केवल, बन्दुक् क्रमां भीका हारिकः श्रामते केवन्, सर्वननकत्, साम्बेदः स्वयं कः वहाराज्यां क्षेत्रको स्वरूपीयको विभिन्नेत

🌥 इस उस्त परिचीत ह्यू उन्नी है, महावारकों । टेक्स है अनुसूत् कर है और गाँक है अलगे. भीज है, सर्व करत है और सामवेद स्वरूप है इस्प्रस्थनीकी प्रमानके किने इतः चरित्रके। पाटमें इसका निर्मित्र निरम काल है।

🕮 सम्बद्धान्त्रकारि स्थानुसरी वर्त अन् सम्बद्धा इत्सानीको धर्मी पत्यानानित्तस् सहीतां शुक्रमधानम् । मीरोदेशसङ्ख्यां विकासम्बद्धाः स्वर

कृषांका सरमार्थकपुर्वा सुरुवादिक्ताविकेत्। को अपने करकमनाचे बच्च रहर कता रहा मतरन, 🚓 एउन और अन भाग करते हैं. बादा क्षाके होन्यानन्त्रम बक्रुवाके सन्तम जिनकी नमोहर कारिक है। और सीनों श्रीकॉक्सी आधारमधार और क्रमा आदि दैत्वीका जात करलेवाली है तक लेवेके भविरक्षे विश्वकर प्राकृतक प्रकृत है। यह बहासरामधी देवीच्या में जिस्तार अवश करवा है ..

Company of

प्रमु सुरुक्षित्रकारमञ्जूषामा सर्वाची । वैस्तेतम् बहुभावश्च इतः वरवसाशस्यवश्च । २ ॥ सर्वय प्रपेत्रं स्वयंक्तिन स्वीकरणः।

अनेन प्रकाशि च यकतुर्वीहरूपं प्र<sup>ह</sup> वर्षे हेला विविध्ता अवस्थाः सर्वाचनः ४४० इन्हरिकार्यान्यस्थानम् क्री विराह्मातः **ब्राह्मकाल्यां को पंची प्रोक्तरकारमध्यात्मक । ५ ०** इन्हरूके को एके कक्षा अस सर्वाक्तर ज्यातः जानकिकालि संक्षणास्य सम्बद्धः **। १** ३ प्रति कृतस्य वर्ति देखा दिश्यको को शब्द जानुस्तव सरी देवी विकासको प्रमुख्य । ५ व

क्षांच करते हैं। अस व पूर्णकार में द्राप्त और भिन्नभ्य अभुक्त आस्त्रीमे अपने क्लके पर्यवर्षे आकर सर्वापित उनके राजवे वीची लोकोका राज्य और व्यवधान क्लेन लिये हुए से ही बीची नमं प्रक्रम, कर्मा, यस और क्लाके अधिकारका भी उपयोग करने रहते. जानु और अग्निका कार्ने भी है ही अन्ये लगे। इन दोनीने सब देवकाओंको अकार्यन्त, सुन्धक्षा, वर्गान्त स्था अधिकारहोत्र करके रज्लेंगे विकास दिया। इर कोर्ने महान असुरीके क्रिएटकुक देवलाओंने अवस्तरीका वेगीका रक्षण किया और होना। काकवार हमाने हेंको क दिना भा कि रहपरिकालमें कारण नगरफ में तपानं एक कार्यकारिक करवाल का का हैंगों' क का वह विचारका वेजन विविधन हिम्हलयम्ब नवे और बड़ी कावते विव्युपायको क्कीर करने का अब

्यने केन्द्रे महानेन्द्रे दिन्हाने सतते नकः। क्रिकेटमध्य कार्य्य व कार्याचे कार्यकार व १३३ काः इत्युद्धी भगापे निकारः प्रकारः स्व तान् १९॥

र दिसी-काम काम क्रम क्रू कारन जिल्लान के अन्यापनीय राज्य का भीता है

क्रिके पार्ट नेपाली प्रेरे क्रिके पूर्व पर कारण के अपने पूर्व के की की की का कृतिक कृतिकार्य सामाने कर्तकारियाँ । या देशी अर्थपूर्ण अञ्चलका सम्बद्धाः भोन्यकोत्रस्य सम्बद्धाः ५० 🖚 का होती कर्मा होता विकास करिया । the right private for the of the model defense open ... कार्यक्रमें हु हुन । प्रात्मकर्त के कार्यक्रमार्थ कर्तु का अनुकृत । अनुकृत विकास कर कार्यक्रम कर कार्यक्रम कर क the field majority that with the con-प्रमाणी के रहत कार्यार्थ कर का प्रमाणी को पर कर का अन्य की वार कार्याणी कर । एक वर्ष की की स्थान की व क देश कांग्रीप सुक्रमांक कीवन majoral experiments by majoral wines, we as important action and a posterior of an die aufgleichte mehr mitter manufacture manufacture record as on each 1991, while their manufacture and the second m há mhighi stiantin atharc संस्थानी कहा जा पहेलारी हु इन्हें प्राथमिक के प्राप्त के उन्हें के पहें के प्राप्त के प्राप्त के एक कि प्राप्त m foll volvjet parecke starre THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY. मा है की प्रतिकृति क्षात्रिक का अध्यान । काराओं । इंदर काराओं १८५३ काराओं को त्या १९४४ । क्ष रेजे क्षेत्रकृत्व व्यक्तिका व्यक्तिक **पालको । अन्य प्रकार वे १४१ । प्रकार के प्रकार** का १४५ । क विकेश कार्या विकास प्रात्मको । (१) । प्रात्मको । २० । प्राप्तको पर्वे पर्व (१८) । का तथा क्रांकृत्य प्राचिकाच्या स्टेशका प्रात्मकोत कर अनुसार र १५८ वेचा करते वस कार करते हैं। जिल्लाओं पहार विकास है। अहार एक

मा रेजे कांग्रेन् अञ्चलक परिवर्त regions in the product of the state of the s or the during distances thereto विकेटी कुन्यून क्यांची अञ्चलिके के पाने कहा। इन्हें के अपनानी कर के पानकी कर कर कर की की कर कर है। कारणे कोड़ हमाओ शुक्रणे करत कर । ११४ | प्रान्ती का क्यानी का अपनी की साह दे। क एक क्योगिय प्रीवस्थात कार्यान कृति करकारिकारी होती कुली कही कहा, १९६४ <mark>- प्रांत्यनी</mark> १५१६ प्रांत्यक १८८४ प्राप्तिक १८८४ of 14 milying special stress कार्याची र १५५ करावती ह एक अध्यक्षित कर कर ह रहते । विकासी उत्तर कार्याची र १३ व कार्याची को पर अस्तर है। a th with such after भागवानी कुरू । प्रात्मको कर अन्यवानी प्रतिभाग करते । भागवानी को एक संस्थानी कहत कारणार्थी भी की कहता क स रक्षे कांपुरंत् न्यूक्तंत्र क्षेत्रक do the minist report where क हैकी वर्तनीय क्रिकेट व विकास होरकारक केरले केरले केरले ह before an dempet man geber webt 4.0 de demonstrate and Augus glad agen • State and section 2. प्रथमि प्राथमित्रम् सम्भ १९१ क स्कृत of the part of the terpletur in optionals क व लगा च्याची होते ५ - Augustus Ca ( (यस क्षेत्र— । व व्यव कारण है

e and tage a man be at an all greating the months and the parties. Magazine and its research and the first its seconds.

were become not follower to the an appeal? After all floor followers. where the entire the track that I had a deal south some स्त्रपुत्र कार्यकार है है। अन्यक्त भी का स्थान कार्यक अन्यक्त स्थान क्षाप्तकार स्थान के के कार्यक कार्यकार वेटल के वेटल के अनुसर्वे आजनुष्य निवार है। प्राप्ति नामकृत प्राप्ति कारकृत and a form region of the first ब करने र भरता है , रहा । इस अपने अपने वा और अध्यक्षित नामने मानवार प्राथमित स्थानवार रामका है के कि है। जो जो का कारण है के कि को पर अपनियं प्रकारण where the rest of the section is the filling \$1, yet in a larger \$1. अस्तर । अस्तर का कर के प्रयास है । एक पूर्व । इसकी सुरक्षा प्रत्यक्षण है । यह पद्ध । इसे हैं और भी दर्भ कर क्रांत्रपाने प्राप्तकार केन्द्रा है। अब शुक्तकार प्राप्तकार केन्द्र है उनका क्रांत्रक प्रकारों राज्यकार प्राथम स्थानकार अन्तर्भ का कर पुरस्क अन्तरकार (१८००) व स्थान अनुस्कार िराक्ष क्रिक्त हैं, पानने पानकार पहाले जिल्ला है, पानी स्थानक अनुसी पानकार प्रकारक कृतको कृतको नवकार है। अस्त अस्ति का स्थान का अस्ति के 1 का का कुर है का स्थान the first time at the color of the color of the affect to the color of the first terms of the first terms of the color of . का 100 कर रहते जातक पराई क्षतिय पराई - अंकर - राज्यों कृतक पराकर The state of the s per many arm il more amount and appet if anythogonal and adjudge का पर के के के अपने असके हैं। ते प्रश्नेत गालाई का का का का दिया है करते औ को है है है कि प्रतिकार को 1844 किया है। अब प्रतिकार क्षण के अपने किया है कार्य

क्षा कर कर के के कर वर्ष के देश के अने कार कर के किया है है कि कार कार किया का कार किया है कि कार कार किया का पुरस्कार करते हैं। है। है दिया अरुकार है। एक्कारको निवाद है अन्तर्भ निवादक समझे ক্ষিত্ৰ কৰি তথ্য আনহাতি হয়। সংক্ৰমত 📗 সক্ষমত কৰে, ব্যৱহাৰ সংক্ৰমত 🗦 চাচ 🗕 চন্দ্ৰ म्मान्य को अन्दर्भ के अनुसार के अनुसार के देनी अन्दर्भ की है। अनुसार के की अन्य प्राप्त है (१०) जानवापीक कार्यका निर्देश हैं जानहीं कार्यका जानके कार्यका कार्यको होते हो विदेशक केथी हर रहते सरका सरका है। है है हो है (4) १/८८ १/१ १ वर्ष कार्यनी प्रकारत अपनी प्रकारत कार्या प्रवेश प्रकारत । किया है। यह प्रत्य का का का का कि का का कि का की की का व्यक्ति का का का का सार्विति स्वारं प्रका और १० अन्य प्रवासी प्रवासकार पद्म है जन्म Barrer ber im fin ber bieben giberat. THE WIND THE RESERVE WAS STORY THEORY SHOP THERE, SAID WHAT COURSE

के (St. No.) जो देवी अन्य के बी परिचयक । अस्त्री मुख्यम अञ्चलन **सर्वेण** राज्यीय है. रिक्षा है। प्रस्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता । स्वाप्तान की **स्थानन भारत में विकास प**र्त है। है। क्रमान्त्री के स्थान के पान है जात कर है कि स्वत्य के स्वत्य क्रमीस्वत्र पूर्व के स्वत्य क्रमीस्वत्र प्रश्नी प्रतिकार प्रोत्रक्तवर्गन अर्था के वर्ग कर्म कर्म अर्था अर्था क्षात्रक केनी कुळाने कार्याच्या संपर्ध ह प्रांत्यां का प्रक्र संस्था है स्व कार्याया अस्तिकार स्वाप्तिक स्वाप्तिक कार्रेन्तुः अस्तर स्त्र है । 100 । जो देश मेन सरपान अस्तर निप्रति देखील को असला प्रमुख्य न र नेने ने कुछ का पूर्व जा कुठ के का शर्म के किए हैं। एक हैं। एक कि कुछ के स्मार्थ के **एक के कार्योंने में प्रा**र्थ मारकार काका राज्यक प्रकार काका नाम । केना के पू क्षाव्यक्ति प्रकार केनी है की है है । I be the second to expect his basic marger came dealed इति है देशकारी देशकी गारि को एक रेजबार अस्तिकारक क्षेत्री गांकी करें। हमें अने ह इत्यत् वर्ष्य के लेंक्स वेक्स्या केस्त वेस्ता एक विस्ताने प्रीतकानुष्यके सेन्द्राने वेद्यानी का कारण का अनुसार के विकास कर कर भी। के अनुसारिक के वे अनुसारिक के कारण का का महार कर तथा करा अर्थ केंद्र पर कर निक्षेत्र खायक, कवाचेर्य प्रोदरा क्षात्र ६८ १८ ६ रेपांचे कराते हुए एवं वर्षे जिल्लीकारियोक्कारिकारकारका**हरू** १६ ४ \$40 में अंदर्भ अपने के दें। पूर्ण कर कर करते अपने में ब्यूकर्भ की का प्रारम्भ की किया है है एक जा भारती देशक दार्शपूर प्रकार हो। इसके काक्यकों के कहा स्रोताकको है देश 🗷 के पर के करिया की क्षेत्र के अपने क्षेत्र के अपने के किया के किया के किया है। किया की किया की किया की किया की है। है में बार्यक्ष कार संघ्या है के ... के साम अभिनयन मध्य पर क्षा स्थिति के पर स particular of the

मानुष्यक्रपादको गोर्क आक्रमके पुरस्यक १८४६ छन्। देखेन गार्कि सरम्बरहासकी है करत स्थान है जो मुख्योग है । नार्थ विकासक वृक्षा करते अपने क्रान्द्रद्वि काम्बुकर विकासमूज्ञ प्रश्न (see ) १६८ विकास है। या 🕶 💎 कार्य करते. एक्ट पूर्ण कृष्ण प्रश्निक प्रश्निक प्रश्निक पर वे कार्या क्रिक कर की और की नहीं।

parental principal man annual पूर्व प्रश्नादिक से देखांचा का अस्त्री 💎 अति वि वर्ग कुल्यानिकांच म कार्या । ११ छ Bullet State of the control of the c ं न्योल स्थास्य रेक् कर्नी केर्ड अर्थर<sup>ी</sup> कार्ड 'स्कूबर्डर कर्मकर्प १८६६ मार्च प्रमुख्यक १८*वे राज्य प्रश्ने*क मेर्च कर् च्याप्रिक्तीर्थे क्रक्रमंत् समी मोक्स्य क्रेक्स १८७४ हैं एक गाँउ कुछ। अन्ते हैं पर्यो अपूर्ण मार्ग । १४ रहाज जाएकारणे करा मार्ग अस्तान का क्षत्रे विश्वास मूल्येलस् - अर्थ युद्धा विद्यापर गार्गक्त से अर्थ

६ फाल-सम्बद्धी ३ म्हल-चीपा ३ फाल क्रीहेसरी ४ म⊨ आर्थि

मर्थ के जो अपनी दिल्ला प्राचीनन (Aug. 168). अभी नहीं अपने जो (1894) जुर की ने (1895) partie ur ed fate. Die ein be-न्दर्भ कि अनु को नहीं क्षेत्र करना। अनुसेक्त कर विकासी का सुरक्ष के 60 करहा कार्या को प्रदेश पर । विद्यापति को प्रदेश को कि प्राप्त के **प्रदेश के प्राप्त का प्रदेश कर कर प्रदेश कर क** म कर हो। भागों असूने देखा है। असून म का कर कारने से मुद्देशे विक्रियों है इक्षान्त्र का भूजन के के की पर एक अका है। 🕏 ६ १६ व जब जहजर राज्यत किथि आप कुलंग्ये 🛊 Water & organist was their an 200 have growtene urber Fight Grand Control with the security way in the desiring

की को है हर । काम नोके ना काल जा जोता तक है लगा कर नेतृत्व को काले arbanian is what a stripping it comes to a the strip reference by the contract of र्मा के अभिनेत्रों कर्त राजे हैं। का प्रिकारण की दूर है (1.54 रोजकार कुलको प्राप्त के अभिनेत्र क्षेत्र अन्ते क्षेत्र प्राथमिका अन्य कृत्य राज्याचे जीव को प्राप्त क्ष्म की है जा। रक्त है। एक जान में विवासकार के जानों, अञ्चल क्या और एक्ट्राई र उन्हेंने अने प्रकार करी-वर्धानकी । अर्थ विश्वास होति । क्षणान्याः । वर्षा अध्यक्षेत्र वर्षे विश्वासकी होति व्यक्ति हैं। अस्ति वर्ष कार दिन्दर के कुछ जा कर कर कहा वर्षी करने और तक हुन्हें किये हुए के प्रदेश सम्बद्धी ने वर्षी अभि प्रचार क्ष्म महिला का भाग कार्यक्रम । य ६६ कि. है १९४४ - रेम्प्रका एवं हकत कर्ममान्याच्या के राज्य रहते. जिस्से में स्ट्रांबन, बांच का ब्रांची प्रवेश कर नार्ने हैं, के जी का का अन्य करें। क्षाराम जब अन्य र 🔑 🗘 ी निवास प्राचनकारी है में है कि अप

### Office of the contract of

क्षेत्रक १६ देने कीन है और उन्हें कार्य क्षेत्रका**य मुख्ये हुई देखा महापूर्ण** १९०६ क प्राचीन प्रमु १६ । से न में निर्मा पर नार्य प्रमुक्तानी प्राचीना कर कर का नार्य प्रमुक्त है ।

किया और है है है । अभी यह जिल्ला के वर्ष देखी बोधीने हैंबा उपहला कराया किए अहला है की भी उन्हें के पार का रेख मध्ये हैं। एक पार्ट्स स्वाप्त के का रहा करने अपने अपने THE WIRELAND FOR HE WE WITH ME AND HOUSE BEING MEEN ARTON OF रिक्त संस्कृति व प्रवाहत काल काल काल दुर्वत दुर्वत काल काल और कहा- दूस भी का माने हैं हुए हुए हैं कि है। इस माने देवता है जो अपने कारत करता है से सार्थ करता Bit Therefore are the term of the first and the first first figure from the क्षेत्र क्षेत्रपर प्रदेश के किया है। १४६ मध्येल कृष्य अब इस्तर की सूर्य का उस्त १४० । १४६ १ वर्ष कुछ का अवन के या के अध्यानी मोन अब है। जो है इस्तान मन्त्रीय प्रशासी अने हैती है। यह जानून करणन विकास की काले जो तुरु की लग्न और करण प्रकास को के जानून

# 700 P NO A receive to the district of the property of the second se HIZ AND AND SEPTEMBER SERVICE SERVICE SEPTEMBER SEPTEMBER SERVICES SERVICES

र के न बंद के रहे होते हमें हमा उद्युप्त कर राष्ट्र को छा छहा है है है है है है है है है

का क्रिकेक्ट्रनीयमं का देख कारायाः म्बान्सम्बद्धे कर्षे कारणात्रि नक्क पुरुष 8.504.H bried arreste on maration. the care in our Manager and a Address of the Party of क्रमी: समानकोर्ध क्रमानिकाम सुराणिका ३११ × ३ करि मामारि हेनेन प्रश्निक्तिय specific spirits were spilling allows an an-क्षीरकाश्रह सर्व देखि रहेके सम्बन्धी प्राप्त **व्या** व्यापालक प्राप्त कर स्था राज्यक क्षेत्र । ११ ५ ३ ४ मां का नका कर्य जानि निक्त न्यम्भिकानम् भाग को क्षेत्रान्त्रकाद्धि राज्यकार्ति में बार्ट ४० १३ अ कर्त वृत्तिनपुर्वः प्रत्यक्तां भवतिन्त्रात् पान् पुर्वता सम्बद्धां का प्रात्मिताले सेने हा

इन करने ज़िलें लोजीके क्षेत्रेश्वर हैं। है क्लॉका बिक्लोन हुनों जेनाएकी विवयोगें क्ला करते हैं। र्थ — ०६ µ प्रतिकास काइस काई साथ केवाल दिका रकार कर है क्या कर हमार यु का वाका के समाहे । इस मेहे मा भें। शह सामका। में कुन्तुर्ग केवलाओंको 📁 🕶 🕶 🛊 कावासमार्थ दिशुष्टकाचे सवामें आ साओ; स्वीरिक 🖺 । क्योंनि कुम्बरे लिये जो संबंध दिश है 🚥 कुम रामस्वरूप क्रीशरस्थ मेह सरक फल्टेसे क्षेत्री ४१ ०७ व 'सामुर्व दिवसेकी को अधिकारन पूर्वे हु:स्तारहित अस्ता केवर्वकी जाति होती । है केवल भी अनुसारं अभीन भरता है अकी भीड़ है यह विवाद कर तुम वर्ष करता का कर र पर्यक्ष अभीको में ही क्वाकार्यक भीगका है ६०० ' तीनों लोकोंचे किसी क्षेत्र रह हैं में कुछ 🙀 अधिकार है देशक हुन्दक स्वयंक का तहा देखे कार्यकार संस्था करे। और विश्वा के हुए कर ह श्रीतमानुस्था प्रकार करवेशे हैं 1945 में सन्दरी का के फिला और भी कर नाम्भी वा भाव साम कर क राध्या केवले के अभी कार्यों कीर भार के लगे हैं कि



कुत बोल्याः १५ वर्षः । वेश्वि विकासन सुरूषः नि मे कम भी दि पास का गर्द हैं । २१६ स देखिः केल (अ) इस है 🕶 वहाँ सुकार की भाग आधा जा एक इसके बाल अर बाइते क्योंकि स्तीता क्राओल करनेकले हर ही हैं 8922 8 जिल्ल बान्से ॥११४ ।

भारत देशका, ओ आभिभाष्टे राष्ट्रि राष्ट्रत है <sup>कर्</sup> कही भागवाले भार कोन्द्रे भरतेले अन्त ॥११६ स स्वर्षि काली हैं ह ११% ह दनके मी भी अञ्चलक राज्यों कुछ। अस्तर प्रशंत का तहां कारणेला करून/भारती कारणा कर हती है।

ALCOHOLDS MARKET MARKET

August 1 of the

war per many on Principle (All Control for All between one happing his garage of कि का कर्ज जैने दिला गोपानी सहार क्षा कर कर है है कि कि कि कि कि कि कि कि कि के में करण बच्चा के र तर कार्यांक The Contract with the Party of Species and the With the good of the last of the last ar beautiful Patrick with the first and the City River for the City of the San

क्षणी के कार्यक्रम करून कारण को भीतन होंगे अस्तान का सकत कहा कहा कर करते. क्ष्म व्यक्ति है जानको क्षेत्र (५ तह को कुछ कर तक करने । बाराबार और संयुक्त पर प्रदेशपालको जुलाक । यह राजनसङ्ख् and the second of the कद लेखें बोल होना हर । क्षा के क्षेत्रक क्षेत्र की केट चार्क्यक्रम का भी। **का भी प्रमा** क्षेत्रक के अवेदनाओं मूर्य हरू चाम का क्**राम्यक (** . )

हुत दक्का (१९५५)) ।

क्षाने प्रकारित केंद्र तथा है है । जुड़ी क्षाने क्षार । प्राचनको हेन्सर वर्षे हेस्स । वे ह्या From these committees a first मुक्ता रोज्य करते केनो प्रते कार्यकर्तात अस्तुन्त्रत ५ ५ ०० 💎

क मान्य क्षेत्रक प्राप्त है और नहीं । description for a contract of the contract of A Print of the I A TALL FOR THE REST THE RESERVE AND ADMINISTRAL PROPERTY. ्रिकामिक क्षित्रको को अन्तर **नेक्स** ५,2% क्षाच्या है जा एक अने का अने केंग्री कर का का का का उपन करना मुख्य करि नेताक करने प्रश्न करी रिवाह बंद में दर की कर्ज "अब महिल मन्त्र भी नदी को को हम दाने मानी हुए र्वती र काल पहला है। जेन विकास भी उन्हें का जी का है से अध्यक्ति । उन्हें अध्यक्ति स्ताप प्रकार में है । ... (प्राप्त का विकास) की एक की हो। हज़ार है है कि विकास के हैं भी भी दे का को है। इस किया केल करने देश, दानों अपने एक्स सम्पन्न कुन्न के निवास अस्त

विकास के देखी के

with the training and kinds defined straining अन्य करणे के विद्यार कार में एक्षे अध्या क्षेत्र के **कि क्षेत्रक में कर के करके विद्या** कुर 1956. the street, and in the part and the part of the केनीये कहा । ११ ०५ । कुलाने कहन जीक हें हुए करवाद है और विकास की नई कैने जा के मू क्रियाओं क्रम्पिकारों । १५३ । जान में हैं कि है क्रम करते और स्वाप क्रम में हे समझे होता है। में हैं 466 है पर नह किया के कारण के प्रश्न के प्राप्त कर कारण कर कर के अपने की उनके की उनके की कि उनके की उनके कर की कि Company of the same of the same of the

philips of a court court is a little week from province and again some a six असम्ब १, जिल्ह्याच्याः ६६ जन्मेच्या ५५, **इसम् १२६ व्यानानीतः** ४३,८८*स*ः per many distributions of the contract of the वेची-दक्त-संसाद जानक चीवाची अस्तराज पूरा हुनाया ५ ॥

Acres (Million and

# बहाउम्बद धुप्रत्येचन वध

Marie Committee of the Committee of the

में अनेन्द्रेश्वर जैरावन अञ्चलें विकास अल्पिकारो mention what they been a 4 ft a सुन्धानके अवस्ति है सुनेके क्लोबे ••••• होदेवाली पॉपवॉकी निराम माराजे क्रमान क्षेत्रक अञ्चलित हो रही है। सूर्वके ways from the first to be of the first B. P. S. कारता रिपने हुए हैं तथा उनके करतक में अर्ध कारत मकुट सर्वाभिक्ष है।)

क्राव्याच्या ११४

क्षेत्र कृतवास्त्राच्यां पान्नी देशकः सं द्वारेशशंत्रुविकः । सम्बद्धाः सम्बद्धाः वैकारमञ्जू विकासम् विकास and have district any of or o many and described dispersion to हे भूतलेकालु सं वर्णनकरियमेनः। dent had by promposition to START BUILDING a complete may not seek to make the say are only one on the room paint of

केंद्रिया के पूर्व है। अध्यक्ति वर्ण ल प्राथमी राज्य कर के <u>प्रा</u>



to be the first of the control of th कुरकार पूर्ण करण प्रवर्ण कुला और १०० अस्तरिको प्रवर्णनी पृत्र प्रवर्णनी संस्थित प्रव street week his amounted brooking the task has a party of dates at the con-कर कर्मान सम्बद्धानम् स्टब्स् कृति होते कर

करीदने पूर दुई से कर्मभा ।

हैन्येग्रांता हरिया करवान करवांचरः

देशी केटकें- ॥१०३ इन्हें देटमेंने उन्हों बना है, इस स्थव मी बतायन हो और तसहें साम किसाल क्षेत्र भी है। ऐसी दशलों वर्ष मध्ये करायकी है कर्नाने तो में तत्कार का कर क्रफर्ती हैं। ११।

### विकास के अंग के कि

कुरुतः कोऽभ्याकाशस्त्रकार्षः भूकतीयनः। हर्गार मेना के अवस का जनकर विकास समा । देव स अथ चान् बहानेन्यवसूतको स्थानेन्स्सः। and with righted offering a six तमे शूरकर भोजाकात कर शूर्वका um auffrent feift fem: bemite it bu in अर्थे क्रम् कररक्रारे क जैल्ला अस्तेन कारतान् । --केलीकुकाकाम् 🐞 🖝 🛊 🕶 तका तलकारिक किराति के तबाद देशक वे रेक्स विविध्यान्यविक्षा स्थाननीत स्थानी । क्यों व अंकिंग क्येक्ट्रकेल क्यकंत्रर व रेट व after owner of profit women तेन केलरिका देवक काली-सान्विधीयक । १९ 🗈 असल कर दिये ॥१७ ॥ किएशी मी जनाएँ और

करनं हिभासदम्ब असूर भूकतोचन अन्तरी और दीक्ष तब अस्मिकारे देखा और सुत- ई' ब्रथ्य उच्चारणम्|असे उसकी भस्य कर्रे दिसाम १५ व निया हो। संग्रामी भरी वर्ड क्लोस्डी मैं बहाएक - - - सायकी, अकियों कहा फरसोंकी वर्ष आरम्ब क्तां।१५ अनुनेते जी देखीया अक्रम सिंह क्रोपने अवस्था अनंतर राजेना कारके नदीनीं सार्वेतने हिलान हजा क्यारेंकी लेकने कर क्या (११६)। कारकार्याच करोब कर: कि से कारोक्काच N 9 8 असावे कुछ वैस्पीकी पंजीकी सारमें, कितमीकी अपने अक्टबंस और किस्ते हो महदेखांको ब्रह्मकर औश्रमी दारोंसे धनक करके मार सम्बर्ध १६॥ 🕶 • अपने नतासि नितनोंके मेर बाह

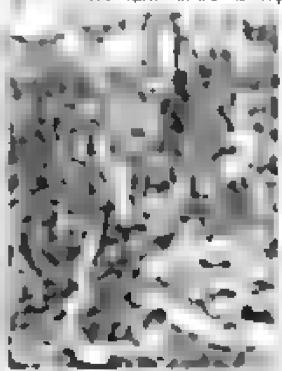

हाले और क्याद परकार दिवतीके हैं। धटके प्रतिके बहुत हैं - ११३ प टेओं के भी कहरेगर जाता करता करते तथा अपने नामेग्यर जाता.

र माध-राम्यकेवन्द्रम् ६ कार- अवक्षासमा ६ माध- वरकेन्द्रमान् ६ काई तक राष्ट्रवे धान्त्रका विकास पंकर के नार्व को नार्व देशियों एक बन्तर विश्वारी उन्हेंग के बार विश्वर्थ मालीक्ष 🖭 का प्रदोग है।

फिलान सुर कसने दूसरे देन्योंके पेट फाइकर दनका एक जुस किया।|१८|| अस्यात क्रोधमें परे हुए देवीके 'कहन उस महावली सिंहने क्षणधनमें हों असुराको साथे संकाक अहार कर खाला -१९॥ भूत्व तमसुरं देखा निहर्न युस्नानोचनस् बाले च क्षमिले दुवलो देवीकेसरिका तत ॥ १०॥। खुकोच देखाभिषतिः शुष्क प्रस्कृतिसम्ब । अस्ताप्यामास च ती चण्डमृण्डी धस्रमुरी॥२२ है जपत हे मुण्ड वसैर्वहृभिः परिकारिती। नाव गण्डल जाता च सा समानीयमां सार्थ। २० केकोव्याकृष्य बक्ष्या वा गाँव कः संस्था पुधि त्तव्यशेषायुधिः सर्वेरस्टिनिहनस्त्रम् ॥ २३ ॥ बस्या इतायां दुहाची सिंहं च विनिपासिते।

PROBLEM NOT A SECURE OF THE PROPERTY OF THE PR शुम्भने जब सुना कि देवाने धृष्टानीयः। असरको मार राला तथा उक्षकं चिंद्रन सहो। संनाका सफरपा कर दाला, एव उस देव्यराज्यां भड़ा क्रोध हुआ। उसका ओर क्रॉपने लगा उसके चण्ड और मृण्ड नामक दो महादेखोंको आक् दी— ≋२०-२१ ॥ हे चण्ड और हं मृण्ड तुपलांग बहुत भक्षी सेना लेकर वहाँ जाओ और इस देवीके। झीटै पकटकर अथवा उसे बौधकर जोड़ वहाँ ले. माओं पहिंदस प्रकार उसकी शालेन तुम्हें संदेश हो तो युद्धमें सन प्रकारके आह्न शस्त्री तथा। समस्य अपसुरी सैनाका प्रयोग करके उसकी इत्या कर डालना॥२√ २३॥ उस दुष्टाकी इत्या होने गया सिहके भी बार चलंपर वस अधिवकाको **बीक्स्साम्बर्ग बद्ध्या गर्ग स्वाराज्यान्य विश्वान् ॥ ३४ ॥ । १४ ॥ । वीक्ष-४८ साथ** ले सीच ही लीट आना ३.२५ ॥ ।

<del>इति जीमार्कच्छेवतुराजे साराजिके प्रकार देवोसाराज्य हुलातिशुध्यक्षेत्रमीशुक्रकोचनवश्</del>री तम व<u>स</u>ोउध्यामः सद्य ए *बनान ४, रहतेचाः २०, एकम् २५, सम्मादितः ४४१२ त*ः

इस प्रकार श्रीमार्कक्षेत्रपुराणम् स्वर्क्षकः सम्बनस्की कथाके अनर्गतः देवीमाहास्वर्धः थूबलोक्स-वर्धा नामका कता अध्यास वृत्त सुआत्। ६ ॥

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

# सप्तपाउच्याच चण्ड और मुण्डका वध

। ॐ अपने पंरत्योंहे सुक दलपंदितं भूरक्ताँह प्राप्ताहाँ न्यालेकान्त्रिं अपेलेडबीयमाञ्चलकां व्यवकारमञ्ज्ञान्य सीव् क्यालक्ष्यको निर्धामानिसम्बद्धोतिको स्वयस्त्री मान्त्री सञ्ज्ञाचां मभुरमभुमदा विस्तरोद्धाविकासाम्॥

मैं मात्रहा देवीका ध्यान करता हैं 🕻 राजमञ्ज सिहासनपर पैठकर पहल हुए लोगेका मञ्जूर अब्द सून ्ही है। एनक वार्टरका वर्ग स्थास है। वं अपना एक पैर कमलाक रखे हुए हैं और | मेस्तकपर अर्धावन्त्र घारण करते हैं। कहुतर-पुष्पर्वेकी पाला धारण किन जाणा जजाती हैं।

उनके अञ्जूषे कसी हुई चोली शोधा पा रही है। साल रंगकी साड़ी पहने बाक्से ऋडुभाव गान लिये हुए हैं। तनके वादनपर मध्का ५०००-५०का नहां जान पहुंचा है और ललाइमें बेंदी शोभा दे सारी है 🕫

**उद्ध**िकसम्बद्धाः ५७७ (१

र्के आज्ञासको शतो वैज्याक्षण्डम्पद्भूरोपस्यः च्या सुर्वे व्यक्तिका प्रमुख्यामुधाः ॥ २ ॥ ददुसुस्ते तसे वैकीफोपळामां व्यवस्थिताए। विवस्थीयी शैलेन्द्रमृद्धे महति कार्यने ३॥ ते दृष्टमा तां समाग्रवृष्ट्रमां सङ्गुरुवता । आकृष्टचापारिक्षशस्त्रधान्ते । तन्त्रमीयमा ॥४॥

क्षा करें प्रकारिकेनीकार स्थानेत् और 💎 अवस्थ स स्थानेत् 🖟 हैती काहरणकर Although produced and a designed field ( Burger with the Artist of the का विकासिक्षातीयका प्राथमिक स्थानिक । मर्जनसङ्ख्य व सर्व्याचे अञ्चलको स्थान क्षेत्रेवाके च अध्यक्षि स्वाध्य है। सामग्री -मुक्रीय जनका गर्मा कार्यन्यविकासम्बद्धाः (१९३८ मिन्दे और अर्थन्ति मार्थकी अर्थान्ति गर् क्षांत्रक वर्ष क्षत्र वर्षाम्बन्धको प्रवासकत्। मानां अञ्चलकार कार्याक कार्याक कार्याक के अन्य कार्याक कार्याक के प्रश्निक के प्रश्निक के की प्रश्निक की प pilver Twee, WhiteGoodsrepatien ... क्षण्या क्रम् क्रमे <del>व्यक्तिहरूका विक्रमीता</del>म् । ........... क्रम्पा १ को भी द्वामा " अराप हाई पर्ट... कुरकार को प्रीप्ताप को कर के दिनों का कुछ है। असार को मोनी भी हर है की हुई और असार की प्राथविकानीय विकास वर्ग व्याप्त **अध्योक्ताकेक्ष्मको प्रमाणि क्षिक्षक्रक्र** । अस्ति हा क्ष्मिक क्ष्मिक्षक्र । मार्ग प्राप्तानिकार धांच निकार्वर्षे मानको अञ्चलकार कर्युरेज्यास वेक्सामा अन्य अन्य को और १५८ व.व. वेक्सा वर्ष १८ व.वे.

क्षेत्रिक कारण कर्ष वर्षायकंत्रकृत्या । ५ ५ मान्या **कार्य केर्यन्** विराध कारणाविकार । ५ ० <u>स्थाप क्षेत्र है— १ अस्पर्यं स्थाप</u> कारणे स्थानकारण विकित्य अर्थन्य होता है। अने कारण कारण कारण के र वेग अनुस्तान है। काम-प्रतिकृतकाः । विकास तथा अन्य अवनीति कृतीन्ता ही जात कृष्णिकार्याक्ष्मित्राच्याः । प्रकृष्णाकांकारेरकेन्द्रम् सः २० ( ) देशे १ १ ५ विक विशेष्टानः विकासकारे । कृष्णकार विकास सम्बन्धक मानावृतिवृद्धिकृत्यक स्था देशोनी वेदा के अद्वास मानक नहीं भी हुई है। ्याने ब्रामका है अवस्था सामानार्थ प्रश्नानक प्रतीत क्रिके एक क्षार्वाच्याच्याच्याच्या अञ्चलकात् । या अन्य च्या श्रीवाच्या अन्य अन्य अन्य विवाद विवादीये क्रमार बीवार्ग हो। कहा ग्रामी प्रथ स्वार्थ नेस्कानोत्त सुर्वे विकोश सारामा अस्त्र अस्त्र अस्त्र को वर्ग हरू । या अध्यक्षणी सम मेरीक प्रोपो कुनी एक कार्यासक कहा। । अनुवासि क्षाप्त मा अनेन विलय पाठ अनेन विक्रिया करते अवस्थितिक व्यक्तियाच्या १९० को प्रति करता । व साथ करता पर गया । **बाह्य प्रत्या क्रिकेन प्रत्याकारक प्राप्तन्त्र ।** जनगर में अपि तेनी और नहीं और वार्यान प्रत्ये মত কৰা চুনৰ ৮৭৮ মিকা মান্ধৰ প্ৰত क्राक्षणके काराज ने अञ्चल की एएज से अवस ा विनास के अन्य ना जन्म अन्य अन्य संस्**र्ध हो।** ३३ कार्युचित्रहरूल क्षावर्तक्रमान्यात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात এবল করিক সক্তর্য অনুর্য ইয়া¥কি! **इन्यान्य के इस्तादिक के के क्यांग्य करवार मूं या वर्ष १ । वर्ष वर्ष केन्द्रका कर करनी** मार्ग रत्य में पांच अलगे आपूर्वभाग अलगारी,

<sup>ा</sup> सम्बन्ध । यह अपन्य ता मान्यस्त्री का देशनी अर्थ का प्रश्नेक व्यवस्थि ķa i

कर है की देनों करती. इस जी कर कि जो अपना प्रतिकेत में उसके

भगातक स्पर्ध कर द म्यां॥१२॥ किसोके समते हुए ऐसे जान पद, सानो सूर्यके बहुतीर

कानोने अत्यन

हाली. खा डाली

हाध्यमें लें हं का तन्त्राध्य करके चण्डपा भाषा किया और तसके केश पक्रदुका हमी राजवागरे

अधा गुण्डोऽध्यभावत्तां तृष्टुण चण्डां निपातिसम् तमस्यपात्तयस्तृत्तीः सा खदणाधिसते समा॥ १९ ॥ स्वतंत्रय करः कैचे दृष्ट्या चण्डे निमातितम् गुण्डे म सुपद्दाकीये दिशो भेजे भवातुरम् ॥ १९ ॥ नैगरश्चादस्य काली च पुर्ताला मुण्डमेन च



नींकी मार यगाया १४३ भार उतारे रुपे, कोई उद्भुशक्तरे पीटे ।ये और बातन ही असुर दोंगोंके असमागरी कृष्टले बाकर



मना तनाकंपदली करावभूगती शहरराह **पहरामें काम मुख्ये निज्ञान क हरिकांकि। १७।। चन्द्रं ने कामाने मधुर यहतीने उन्हार स्टा** 

तन्त्र । भी नामन के के अपनीपर भूका किया ॥२१ ॥ पृष्ट्रियों स्वार्क हीयी ॥ १७ ॥ महाबताकरचे प्रणद अन्त स्वयहका कारा बचा इंख भग्नेष्ठं बनी हुद बाकी केना धन्यहे व्यानुवन हो। चारी अंग पहर वर्ग।।२२ ह बदनमर कालने बंगह और मृण्डका बाह्यक हाथन से पाण्डिकाके पार्व जानक अक्टब्र अंद्रिकेश करते हुए कश्च-- १२३ ॥ देनि ! वैसे चपढ़ और मुण्ड राजक हत है। महाराज्ञभाषि दम्हे भेट किया है। तस बुद्धवहर्ष कुम जुल्ला काँग <sup>१</sup>-जुल्लाका कश्च का क्या करना ॥ १४॥

क्रिकेंब्राहरू । ३५ ∌

रमण्डली क्यो दुर्ग चन्डसुरकी म्यासूनी उक्क करणी करवाकी लिन्सि बिप्टबर क्याः ३६ ॥ बस्यकार्य व एको च गुरीका लागाएक जन्मप्रीति साथे त्यके तुकार देखे भी कार्योत कार्थ ।। २० व व्यक्ति कराने हैं 🛶 🗈 १५ है जहाँ लाये हुए उन्हों

बन्धः पुण्डे नलकः पहलै-वैको देखका क्रम्यापवर्षः नक्यको अन्त गया देख गरूर भी दर्जको देवि जुद ५०६ और मुग्डको लेकर भी पाछ भीत दीचा। तम देशीने ग्रेपमें भरका उसे भी आयी भी इसलिये संभावमें आमृतकोट समादे



पूर्वते अभिन्नकेनकेकपुरण्यं अन्यक्तिके अन्यक्ति वेकोधारमञ्जे **क्या**नुष्यक्ष्यते **राज्य राज्य**े अन्यक्ति । स.स. प्रकार ८ क्लोक्ट २५, प्रवाह २७, द्वाराविक ३ **४३**६ ॥ हा हकार सीमानैक्वेयपुरवाने क्रमणिक नक्षणको स्टब्स्स अन्तित देशेसक्रमानी 'किया-कृष्ट-कर' कारक कारको श्राधका कृत हुन। तक ह

Acres of Care Constitution of the Constitution

### अपूर्ण उच्छा व. रक्तवीज वध

🖈 असम्बद्धाः स्थापनिवर्षः स्थापनिवर्षः । अस्य स्थापनिवर्षः स्थापनिवर्षः । अभिकारिकाम्बर्धान्य्येक्तियेवविकार्यकार्यकार्यकार्यः । अति कृतिन्त्र्यं वर्षेत्रस्य य सम्बन्धः ।

भवारीका काम काल हैं। इनके क्रीएक रेग जरून बेक्स भवूरी क्राक्ष्मकारकार्यः पाल, अपूरण, व्यव और प्रकृत कोशा पक्ष हैं हैं | इंक्स्पूर्णनकारों | व्यवस्थानकार्य ।

(46 'काई क रेज़ी क्षेत्र मुख्य क विकिस्तरिते । **रक्षा व्योक्तराजीवजेक्षाः सुरक्षः उत्यक्तवप्**र स्ता प्रवेकविकाः प्रार्थिककानुकः। कर्मा वर्षेत्रप्राधातुः सम्बद्धाः । । । कोहि बेजर्गिः व्यक्तसम्बद्धारमां कुरसन्ति मै। क्यानम् केंद्रेश केर्यः कालकेश्वरकानुतः । कुळाचे एत्या निर्धान् आञ्चा त्यरिता कर । ६ ॥ जिला prospernier god frauer: विकास । कारामारं चरित्रामा ह्या शरीन्यचीत्रशिवासम्। **च्यानके भूतकाम कार्यानस्तरम् ॥ ८ ॥** क्षीः विके व्यवस्थानिक पृत्यक् पृत्र चन्यानके अध्यक्तीयार्थं केन्द्रक्षा १ ४ क्ष्मुच्यक्तिकृष्यकाराचे नाराभुगानेरकृष्यः । विकासिकीयाँ । कार्या विकासे विकासिकारक । १० अ **श**िकारमुकश्रुतः वेत्वतेन्वं अनुर्देशस् ब्रेची विद्यालया भारती सर्वेचे ऑस्क्रांसर ११

क्तरेकनारे ५५ विकास साहित्यः। में अंग्रिक आदि स्थितको निर्माण अस्त । सन्तरभा विकास म्यूर्व निर्माण प्रमु ४९३० कारत है। क्षेत्रक प्रकार नक्षण करों है असे इस्तार्थ | **बहुदेश है। क्ष्मिन्स्यूयम् वीक्ष्**रकार्यात्रे प्रश्नित ह े अञ्चल प्रकृता प्रतिकृषेत्राम्ये अधिवर्धान्ते । १५ ४ कोको नुकास सिन्त्रकारीको क्युनेतृ च केलेन् अधिकासुरेका ॥ ३ ॥ कार्किकाच काल केलेरकारिश्वरणा ॥ १६ ॥ **बीक्ट संस्कृत क क्यूटनकार**। क्रमेन्द्रे स्वयंक्षेत्रकारी वैद्यानावादिदेश हा। ३ H विद्युष्ट्रकाधवी वृत्यानीवाका मुहकनियों ॥ १ जन क्षेत्र केवल्के लाकिन्त्रकेकी केविन्छ। ह हु-ब∞वकार है सहस्रात्म न्यून्य की । 144 स यहणस्य स्मृत्ये अर्थ स्मृतिकारी हो। कार कुरवर्गन क्षेत्रकार निर्माणालु कार्यक्रमा २ - ० | अभिन्नः स्तरकारको तथ प्रावक्षी विश्वकी समुध्य १९ ४ चलक्षित्री पुरिस्तास्थ्य विश्वासी सहस्री प्रपृत् स्य - काराजेपहित्रपश्चामीयाः । १० ० वयस्ता सर्वकेनी क्यारावीकी निकास व्यक्तिकारकोत्रीतृतिहरू । प । । प्रता क्यूनकाच क्या इक्कार्यक साह १९० स्वरि कही हैं—॥१॥ एवं और पुग क्यक देखा ६ वार कर्ष क्या व्यूत-शी सेनाकः लंबर हो अनेक देखोंक राज ४७४वे सुन्यके प्रवर्षे कहा शांभ हुआ और उसने देखीकी सम्पूर्ण केनको पुरक्षे सिन्ने कुच करनेका 🛊 🗷 क्षेत्र ६३ व्या केला—'आक रक्षपुर करने। कियाने रेन्य रोजयी जया नेदशांके सार । बुद्धके निर्म प्रस्थान करें कार्यु जानकरी बैटर्ने के

<sup>।</sup> च---म च ३ क-- नवर्गकेवन

<sup>[</sup> Eye ]'क्षेत्र काल कुर —⊀.

कुंद्र करें ॥५ । कालक. दीहंद, जोर्च और कालकव

उन्तुरसम कुन्न इस प्रकार आहा दे सहकों कही।

उपकी अत्मन्त पर्यक्त सेना आती देख व्यप्तिकाने उन्दर्भ धनुकाने टेक्सस्ते पृथ्वे और आकामके बीचका धाम मुँगा दिखा। ८१ राजन वदनकर देवीके विकाने भी बहे जेर बोस्से बहाइना उन्दर्भ विद्या किर अस्तिकादे देहेंदे भादसे एस ध्वानिकां और भी का दिखा। १५ अनुकार

दिलाएँ गूँच उर्वी तक भयभग भन्दाने कालीने उत्पन्न लिकसाम मुख्याने और की जन्म गिनमा दथा इस ५५० वे विजयिती हुई॥१० उस सुमूल

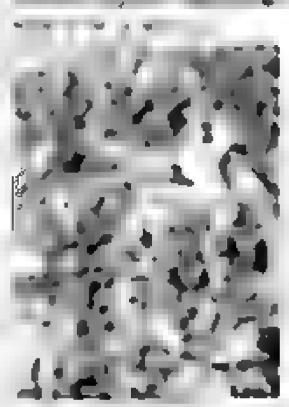

Brogger the Top of the public of the **३.१५ जुला मन्त्रे देख्यः राज्येकाचं नारकृतः** ( कारकंपूरिक कार्युकंप<sup>े</sup> कारकाक्ष्में किया ७२६ ॥ **सक्त प्रकार कर्न कर्ना अस्ताक नृति वृत्ति ।** । The state of the s का के किन् प्राकृतिन विकास केंद्रित अधिकार करवा। विकार्यम् इतिकासाऽऽकारकारकार्य्यके विकारिक १९ ॥ मान्यकारकाम् काली भूत्यालिक्रारिकान्। मैक्ट्रिक्सिक्सिक्स मुख्या क्रिक्सिक्स्मार्थन्यः ॥ ३५ श



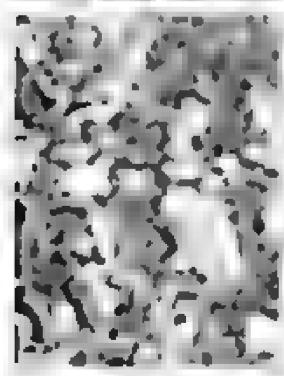

प्रति सामानो कृति सर्वना सावस्त्रत्। प्रति सामानो कृति सर्वना सावस्त्रत्। प्रतिभूगोश भूगी सावस्त्रा प्रतिप्तः प्रतिभूगोश भूगी सावस्त्रा प्रतिपतः प्रतिभूगोश भूगी सावस्त्रा प्रतिपतः प्रतिभूगोश भूगी सावस्त्रा प्रतिपतः प्रतिभूगोश भूगी सावस्त्रा प्रतिपतः प्रतिभूगोश स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा । ४२ ॥ प्रतिभी सावस्त्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा । ४२ ॥ कृतिभोगालस्त्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा । ४५ ॥ स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा । ४४ ॥ स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा । ४४ ॥ स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा । ४४ ॥ स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा । ४४ ॥ स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा स्वत्रा ।

क्याहरू हुन्हें कुरुवास्त्राती करना, क्यान्यका अंबंद सं कृष्य सहयक्षा हैन्द्रे सार्वभूतक। (1) महत्त्वाचे जनकाचे रेचनकीर्याम् ४८ अपन्य अपन्य परिवासे पासको चानकोतानः। मारेशमें विकास रक्षणीयं महासूरम् स्था स वानि नक्ष्य देखा सर्वा इस्तकृत् ५५८)। मान् कोन्यकारिको राजनीको महस्तुर ॥५०॥ कार्यकार क्यां अधिकानुस्तिके । कार्य हो है। स्वरंक्तनेक्तनकार्यकार्य स्वरं । विकास राष्ट्रकार मुक्तिरकृति स्थाननं सामान व्यानकार्यात्रकेत्रको होता अवकार्यानुबन्धनम् ३५१ ४ क्षा किया है। जान होता की क्षेत्र कर्म करता । अब व कार्नी सामाने विभवेषी अस्ते सुरू The same of the same of the रकानिकारे: क्राविका भी सकावेग क्षेत्रक मेरीनक<sup>े</sup> अभक्ष अन्यका होने आने ३५७ अ असके सर्वेगरी एकाओं। भक्ष्मची का रही स्ट्राइट स्ट्राइट स्ट्राइट क्षानेच कृषे हैला। ऑनसमूरे कोलबारिश ५५ हा है क्या एकपीयके क्यान ही जेलंका, जलवार, **प्रभाव कार्यक कोल ए क्षेत्रस्थित कर्या**। हरपुष्पण र करे हेनी मुन्देवनिकास साम १८६४ मुख्य भी आरक्त अवसूत अस्य-इस्सीयर काह बुखंग करनी अनुने राजातीयका उन्नेजिसन्। सनोजनाकारमञ्जान भएना सब व्यक्तिकारम् । ५० ० । तथे १४५ ४ पुराः व्यक्ति स्कूरको सन प्राप्ताः म कारका केरनो वर्षः महामानीशीनकावापिः रम्मकारक देवान्तु बहु जुन्नक सोविक्तम् शक्क ≋ातन्त्रे इत्यारी पुरुष मण्यम् ही गर्न ३५८ । नेव्यानी रे कारकारकार्यक्रिकेट व्यक्तिकार व्यक्तिकारि मुखे मनुद्रुत केशक रक्तकतन्त्रातृतः मीहरकटाम मानुष्या पर्य सहय च हो मिलाम् ३ ५१ ३ - मूर्ते भारते । ५५ ४ वे भारते के पहले महरान होने छ। देखें जुलेन वर्तक<sup>म</sup> क्वलंशिक्यक्रीवृधिः क्रमान राज्यों वे ते क स्वादानी स्वोधीकाम् संदे के अधीर्ति सहस्य आस्टरमाने सहस्ये अहारिता ० कर

क प्रकार महीतुष्टे लक्तान्यकृताः<sup>ह</sup> र्वेक्ट्रा व्यक्तिका एकभी में व्यक्तिक ॥ ६५ छ। तक्ते क्षेत्रकृष्टन्यम् तेनां कानुस्ताने आसी भागां वृक्तकद्रोद्धानः समी स ६३ ह हब इक्स हरेलमें और हुए जानूनमोंको जान प्रकारके क्यानीते बन्ने बन्ने अनुसंका मर्टन करते. देख देखमाँकेश भाग लाहे हुए। ५६ ॥ नाएकोंसे प्रोटिक राज्योंको भुद्धको भागते देक रककान बनका महारील क्रोभवें भावन बुद्धके लिके आंच्या १९०० हे उसके सरीरके च्या नककी हैंद पुर्व्यक्त विश्वे अन इसके समान सक्तिकारी एक दूसरा मध्येल भूजीवर पैश हो नात । ४१ । महापुर रक्षकेक हाथमें गया क्षेत्रा उन्हर्गकके। ताल पुरु काले हाथ 'स्व हेन्द्रीने अपने राजने एक**र्जनको संध्** अन् ॥ जन्मे सामल हानेपर उसके सरीरसे बहुत सा एक पूर्व साम और रुवने वालेने संबंध कर तथा प्रात्स्वयारी चौद्धाः जिसकी बुटि निर्दी, रजने को पुरुष अन्तर से नवे क्रम पराक्रमी के अपना में रक्षमें उत्पन द्विताल करते हुए कहाँ प्रमुक्तमंत्रि काथ जीव कुट वर्शने करन करन पूथा है एक साने एक और कुरूने रक्षानेक्यर पत्रका प्रकार किया करा केंद्रीने इस केंद्रा सेनायाँनको ज्याने बोट क्रमके क्रमेरचे को यह कार और उससे सं

क क्ला ३ जो क का की अब क्लाक इस्ता

हर उनके हारा सम्पूर्ण जन्म काम को गणा ॥ ४८ ॥
कोलारीने सरिएसे. कार्यहोंने स्वकृतने उनेर नाई अरीने
िअपूत्तने महादेव रक्तां जन्मे जायस किया ॥ ४६ ॥
इसेथमें भी हुए उस पहार्वता रक्तां जने भी पताले
सांक और कुल अर्थित जने का बावता
होनेपा जो उसके प्रापंति रक्तां भारत पृथ्वीपर
गिरी. उससे भी निश्चम हो संभानी असूर उत्थम
हुए॥ ५१ ॥ इस भगवा अस महादेवाके एक से
मता इससे देवताओंको बड़ा भन हुन्य ॥ ५२ ॥
देववाओंको बदाब देवा द्वित्रकाने कार्यहों
भीत्रवापूर्णक कहा: नामूप्ते तुम अपना पुखा
और भी किरावशे ॥ ५३ ॥ सभा मेरे सरक्तावसे

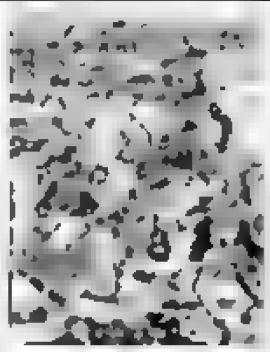

THE THE PERSON NAMED IN TH

ने इन्यान्त्र कार्या कर्माक्षे कार्या क्रिकेट के उक्तान क्रिकेट अब इन्हर्म । अर्थनाक्ष्म - अर्थन्त्र ६। इन्य ६३ रेक्ट्राईसिंग्स

चनमा कावनी अस्तान पूज हुआ 8≤ II

# क्टार्ट ३ अल्प् निञ्जूका बध

८% प्रमुख्याकृतीचे लेकक्षण

में अर्थनको सम्बंध अविशेशनकार्य विश्वास विश्वस्था प्रत्याच्या प्रत्याच्या प्रत्याच्या प्रत्याच्या प्रत्याच्या है और सुवर्तके समान एक गीलिंगिक है। यह "प्रमुख्ये विकिन्न सार्व कर्न कार्य सुवर्गन् भीर परव-भूश भारत्य करता है। अधिकता ताकिते बाहक वंकी श्रुरवेकावित्युकत्वा मूर्गाका है

**建建筑成分子** 2000

🗱 विवेदानियासम्बद्धने भागवर श्वापा एक । 🧼 भूक्कंच्यानाहे जीर्ज प्रयासिके विश्वतिके । फर्का कहा— । १ ॥ भगमन् अन्तर्भ गतः करह्यूकां तककात देखाङ्कुकर् मा अनुसा माहरतम् मुझे मनलामा।२॥ २५ तरियोक्सिसे भूगो निम्परे भीमविक्रमे मुख्य और विश्वापने को केन जिला, जसको में 🖝 👚 स्थानकारकार्यकंत्रश्रानकारको । मुन्द बहुत हूँ ॥३०

अक्टिका १४४ ।

व्यक्त क्षेत्रकृत राज्येचे निर्वाच्य सुन्धारुचे निसुभाश एकेन्द्रमेन् करकेश्वर पुरस्कात सङ्घर्ध निरम्बन्दरस्यांच कर प्रशासनं व्यानीयं विक्रीयसम्बद्धाः । क्षान्यकार्वत्रपुर्वत्रातः पुरस्कारम् विकास स्वत्रप्रेत्रस्य । १८० स्थाप्त स्वत्रप्रेत्रस्य स्वत्रप्रेत्रस्य स मानावतसम्बद्धः मुद्रे कर्यक्रीयः महामुख्यः

angader fiet bie gegännel nan विकास प्रापेत मुन्तत्व सम्पर्क पानपूर्ण व काम विभागपुरुष । । पर्यु वीषाण संस्कृत्व पुरुषु गर्मुर्ग । । । क्षान् को मुख्यनीय कोई न्या श्वासीयुक्तको सम्बद्धारम् । अन्यत्रीयः निर्देशे केरफोर्क कार्यः ३ ६ करण होता है। उसका वर्ग वाश्वभुवन्य साहकारण बाहुंगु सरवीर्वासुरेशकी सर≪स अन्य पुनाओर्थ सुन्दर अक्षणला, नास, कहुन। अलक्षणमुक्ति विश्व केन्द्र काह्यमुक्तमध् ॥११३ उत्तरक अतम्बन है अन्य का तीन नेशीरी <mark>। विद्यालकाम् विकोश को कान्यकासम्</mark>गणना । किने समीप प्रकृत य तर्कि विश्लेष कें उत्तर साराज्यम हैंचा चारे च्योजानियुक्त नाम् ११३ व ं को सकत्त्वी निर्मुण्येश्य सूत्रं यक्तां दायक **बैक्सकोककार प्राप्त अन्यक्षा अन्यक्ष । अन्यक्ष**े पुरिवासेन वेची कामानापूर्णकर् ॥ १ ४ वे े अविकास के सर्वा को और देखीन करिएको स्रोत **प्राप्तार प्रमुख्ये काल में निर्देश राष्ट्र विकोध के अन्य स**्था है है जो कि कि का अन्य का का का अन्य का स्थान क रक्षभावकं मध्यते क्रम्याच गळनेशाता देवीः व्यक्तिका <sup>क</sup>्षाकृत्व देवी कार्याचितकत्त्वम भूवते ॥ १० ॥ रक्षको को स्थापन अन्यतः इतिथ्ये और हुए | भूतान क्षेत्र कक्ष्यः क्ष्मणे इन्यूनिकारम् ॥१०॥ मुक्तिवर्गकात्मेन्द्रीकार्गनी सभी पण्डात्त्रहरू क्लाबर्ग समार्थका की सञ्जानकार, म्पारको पेत्री अनुसरकातनीय पुरवस्य ४१९॥ नक्तकार्यकार्यकार्यः । वेजीनधीरभाषिकाः । २० ४ ्यूनकारक गर्मा को क्लेम<sup>ा</sup> दिखा दल १२,६

चन १३क् वर्गकरों कर नाजा । चन-जारतिये ६ में। कोराहिसी

सनः कार्या सक्तान्य नको अवस्थान्यत्। कुराज्यां अञ्चलकेन क्रायलकान्त्रे निर्देशीयाः ॥२३ ॥ अक्षाक्षक्रमान्त्रियां दिसम्बद्धी समार है। वे हान्देरक्राक्षेत्र हाम्भ कोयं को क्यो अ २३ H Principles Track Service and March क्रम क्रमान्यिक्ति देवीनक्रम्यतीव्यति क्रमान क्रमंत्रकाल व लिक्संका व्यक्तके केटन अपनामने वर्गेत्रकारण का किराना कोरकान १५ स विकास क्षा का संस्थान Property of the party of the last विकास सामीयके सामग्रेश्य सरकार मकः का गरी क्रमा क्रमा अलेगिकका मास्त a a a sale THE RESERVE AND ADDRESS OF TAXABLE THE PART OF ME AND ADDRESS OF THE PART OF THE was to be a supply of the first particular to the first of principles. 4 4 44 4 A rest with the state of the state of



arm free 

अगमु श्रीते सुरकेशन अधनी जहाँ कही आत अनुसर्व 😻 🗫 🕶 🕶 🕶 कार्यक कार्यक 🕶 🔻 क्षाओं पाने सामा पहर जाने अपने तीन देखाने अ**तुः पुराशः कृत्यः व्यक्तिका** स्वाह्याने समुख्याना । क्याचा और अनुसन्ने प्रत्यक्षाकः भी अस्त्रक विकासकार दिविकस्थान्त्रकार कवितालाम् स**्**रा इसका राज्य किया ॥ १९ । मान की उनको प्रदेशेः । वर्षा कन्यानी सुद्धाः सुनी सुपर्विकाति कै । अस्तर्भा औ समस्य देख-गैनिक्येंको ७० क विकास समित्रकार समित्र समित्रकार समित्रकार समित्रकार समित्रकार समित्रकार अगरनेकार्यः अत् स्टब्स्यं कि 🖚 🖚 🗢 🖚 वार्षः विश्वपूर्वते वेशेन अस्तवस्थान व्यक्तिसम्बद्धाः स्टेला ॥२० ४ तकन्त्राप सिंहने भी अपनी वहाइस । अध्ययनका में इन्यूं <del>वैन्यहेनकाव्यकुक</del> ४३२ अ जिसे सुरुध्य नक्ष्म भाई गजराजीना पहान् यह तुर जल्लाका क्लान् कर्ण विकास करियान तो काला था. कटव्हाल, पृथ्वी और वसी विरामनीको । **का**र्यन विकामनेका व क **सूर्त सवाको** ॥ ३२ ॥ र्गुला विश्वा ॥ २१ । जिस कापीने आक्रमधर्में कुछलक्षर 💌 अली 🕒 📲 🗷 🗪 🕶 🚥 🕬 अपने दोनों हालोंसे कुलोका आसार दिला उससे 🌃 विभाव 🗝 🕶 🖛 🗫 🖜 🔹 देखा भवेकर सन्द्र हुआ, दिल्ली बहुनेके सर्था विकास करन हुलेन हुन्यारिक क्लीकर । रे क्षेत्र है को 🐠 🛊 करणक अञ्चलक विकास हुन । क्षेत्र विकास से क्षेत्र कार्य कार्यकाल है सन्तर्गेको सुनका समस्य असुन वर्ष राहे सिस्तु **विक्रीकर्णात कर्मण कर सम्बद्धाः ॥** ॥ ॥ क्रुम्भको बद्धा सर्वेश हुआ। २३॥ ४२ अस्य करः क्रिकश्चनकोर्व <mark>राह्मकृत्वासिक कर्</mark>। दशीने भाग शुरुभको राह्म करका कहा— यह अ**गान्यामक करने रेन्स्यके बढ़ायम ३** ३० कर र भाग साथ हाई, जारा हो, जारा साहामानिक सम्बंध सामका के निवानक र हो<sup>\*</sup>॥२७ राज्यनं वहीं अध्यक्ष प्रवास्त्रओं से युक्त **कार्यकर्तीका**लेख निरमः **केर्**स्तकार्ये । अत्यन अअवन व्यक्ति कलायी अस्मियन पर्वतके काराष्ट्रीत्व बक्तिन केरिक्कार्योक्ता श्रीव ॥ ३ १ सम्बद्ध आली पूर्व उस प्राक्तिको देवीने पुद्ध आपी । सम्ब<sup>द्ध</sup> सम्बद्ध माम्बद्ध मेक्नाका सम्बद्धः सुन्तः । लुंक क्षेत्र हटा दिना ॥ २५ - उस समय हारभके व्यक्तीया विश्वीतरहरू केविया समार्थि ॥ ४० क्तिमादसे नीमों लोक पूँच ठर्रे राजम् असको 🎍 🛰 🗪 🧸 🔸 🗪 🖦 🖦 🚥 पुरिध्यमिसे अनुभूतक सम्मान भागामा सम्बद्ध **वीक्षा कर विका**र्क के **विका**र्क के कि प्राप्ति 🛶 🛶 🚓 🔻 बुक्ता, जिल्हों अन्य सब सब्दोंको जीत हिंचा ॥२६ । मुलक्ते जलावे हुए बायोके देखेंने और देवीके बलाने हुए बार्गिक हुम्भने आपने भवंबर कार्नेहास स्कर्षे और ≰ार पुष्करे कर दिये। वधः क्या क्योधर्न कर्त हुई क्योंक्सकान सुम्भवते स्वतन्त्रे मान असके आखानसं सुविता हो यह पृथ्योपः

भू ताओं ने समुद्री आका स्वयंते राजकार राज्य आह्नक जा कामान प्रतिहें में कामाने केवारियों राज्य 🛚 🕶 🗈 करू कर हो परे ॥२२ ॥ १८ ॥ १८ अस्त किन्युर्वीन कानक्षी नहाकीकीरिकेस पुराकी कदन् ॥३५ ॥ इतनेमें हो निष्टुप्थकों चेत्रसा हुई और उसने भन्न अध्ये लेकर वाणें और देनी काली रूक सिंडको कार्यन कर स्वतन्त्र॥ २९० किए उस रैत्यतबने रह बजार की बनावर बज़ीके क़रहने चरिएकाको आन्दर्शित ६८ दिवा। ६० -ोल कोहाका नाम नार्यात्मको कालाने दुर्शनी पुर्तिक होका अधने कार्नोन्हे उन कन्नों सन्त

द्वायसेनाके छाम चिछकाका वस करनेक साथाँ गया से बड़े कैगले दौड़ा ११३० व उशके आसे हो जब्दी ने तोखों बारवाली तलकात्से समझी महाको स्रोमणी क्वट साल उस इसने शुरू स्थाने लिया औंको शंक्य देनेबारी निशुक्तको





गार्किके निवार्थ होकर कितने ही महार्केच्य कर है।

स्वराय १, क्लोक्ट ३१, एकप् ४१, एकप्रदेशक ५०३.

निवास्थ-वर्षः चायक करी अध्याय पूरा हुन्य ॥६॥

## हुन्य देखे

क्षांच्या कि हो। असे व्यवस्थित कार्यकर्ते पुरे भक्तीः कृष्युलेकाम्।

किल्हारिक्ट्यक्य भगवती चालेश्वरीका इष्टक्यें उर्वण्या देवी ही रह पर्ये ४५ ४ विकास करता 🐔 थे लाउने हुए जुन्तांक अर्थन मुन्दर हैं। वृत्तं करामा और अधिक—में ही दीन अर्द्ध क्रिक्**ल क्रिक्टिंड करियंश्योक्त प्रमुख-मान, अपूर्ण, कहा और मूल प्रसूप किये** | बए (₹1)

के जिल्ला भी निर्म होता अल्प क्षाप महिलाई इन्कार्य कर्ष पेक शुरुष: इन्द्रोडस्थीहर: ३२ - अस्त्री ॥८ क्षानाम कार्यानीयाः स्थापक कार्यानीयः ५५०

कानि नकते हैं — हर हराकत् अन्तर्वे प्रार्थिक समान करते अर्थ निवृध्धको मारा नपा देख कथ कारी जेनाका जेनार होता कार हैं जा हारित क्षेत्रक कारक-- । २ व 'द्रांत कुर्ते । यू क्लाके अधिकारको भारत बुढ मुख्या भनेत व दिला। ह बबी विनो वर्ष हुई है, दिल्लु दूलरे विकोश करता. **बाह्य संस्था स्वयंत्र हैं '४३ ह** 

### केन्द्रकार अ<sub>वस्</sub>र

क्षेत्रमानं जनस्या तेल्लीका पर प्रमाणकाः कारीस बुद्ध कारोग विकासनो स्ट्रिप्समार<sup>े</sup> सन् स केको कोली— ॥४ ॥ को पुरु १ में अलेली हो। 🗗 उस अभागों मेरे किया पूरत और 🛊 🕶

ने जंदी हो किन्द्रियों हैं, असर क्यूनी की क्लेक कार एकी हैं हुई है।

रातः स्वाप्तान्याः देखी बद्धाननिवकुका स्वाप् सम्बद्ध केन्द्राक्षणके कार्युक्तिकारकी सम्बद्धारिकारक स. ६. स. करनकर सहज्ञको अर्थाट सारका देवियो अधिकात में मरहाराज्य अर्थनात भाग्य करनेकाले देशीके सरोवों सीत हो सभी . उस शतन केनात

Property of the

प्रत्येक केंद्र के अपने के अनुके करोड़ा हरनोंके **राजधार व्यक्तिक स्तुहत्वालों किया** अस्त हरू ह ्रेकी क्षेत्री - । । । में अपने ने कर्श्तिकरे अनेक करोंने वहाँ क्यांत्मक हुई भी जन तम् क्लोको भीने जलेट क्लिका अन्य अन्तरी ही पहले सकत हैं कुम को क्थिए हो।

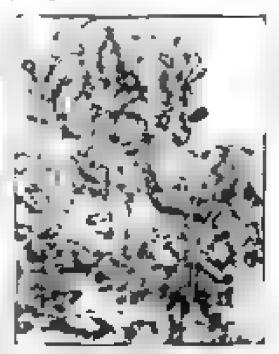

### APPROPRIES.

का क्षेत्रको एउ रेका स्थापन क्षेत्रक । क्षाप्त वर्षत्रम्यकृत्य व राजन्त्रितः । यत्रात् । तः एवं अनेपान्त्रपूर्ण करपर्वे नेक्ने, राजीवस्थाने हैंग प्रकार है । **40 美国中国成长** दिन्त कर्मात एको कृते कन्मकेन्स । क्षमा क्षा केन्द्राचनकार कार्य १९३० का प्रमाणकार को गोला कुल्मीर क्ष्माने के स्थानक क्षमान सम्बद्ध । कर्मा जीवनोत्ते स्कृतिसारमा प्रिकेत । इ. जन्मानेक स्रोतक से इन्तानक प्राप्त का कार्यकृतिकान्त्रसम्बद्धाः क्षेत्रकृतः मार्थि राष्ट्रीया स्थि अर्थात्रसम् संस्थि ३१५ । the sale former between the Parigo del repre erentes tel Parigo e 1 -कर समाज्ञासम्बद्धाः स्थापनं स अनुस्रातः annerser" bill bererhier son manage from the party algebra ( कर्तुने निर्माणनेका कर्यन्यकरम् । १० kad a st. jugatore, picuja i विकास काम काम विकेश हो। क्रमानि को राज्यक्रमानो मृहित्युक्तम केन्स्राएक १५% । नामान्य प्राप्ति कृत्य ४ १४ ४ छन्। समाप्त अस्ति ३ ब ५% जनकर हर्ने नेनकुर। Martin mig all giff mydramickater tre er Sone ben fertell negte, are Sone to e रत्या क्षेत्रके विकास वर्षेत्रके 🔻 **स रेजनात ज्ञान पुर्वत व्यक्तित । ३१ ० वर्ग नगरेश्वरे नद्या रहून प्रवर्ण ज्यान** रक्त प्रज्ञानीके स्वकृति । मान्त्रीत का विकास कर कुर्ज के प्रतिकृत्य । अस्त के अस्त का अन् व विकास कार्य के राज्य कार्य कार्य किन्**त के राज देखात्रिकार ना सम्ब**त्ता । । । । के दिल अन्न राज क्रांग्य अन्य पर पर प्रतास्थ **महत्त्व, क्रमणे विद्यानुरिक्तिकामकामकाम १९३० को नाम प्राप्ता हरना मात्रा वर्ष कर्म । १८३ रावे रेज्**य कृति कृति वेक्किक के कार्य कर कर कर के दिल्ला के कि कार्य कर के कार्य के कि कार्य के कार्य कार्य का करान्य क्राव्यक्रमा रेवता क्राव्यक्रिक १४४ में क्रिया प्राप्त प्राप्त राज्य राज्य है जिस्स

ब देखें चर्मी इस्य पुरेच्यान सीच " ्राप्ताकः कुन्ता क्षेत्रकानिक्रांककः ( २५ ) the bullet and place about the second वर्षन्तेकार**्वत्य ।** १९४८ मा १९५५ **एक्स्पर्य देखेतृत्व अध्या**स कारण प्रकार कृति व्यक्तिकारिक संरक्षिण । १५३ Company to a second 1 pt 1 med aufahmenten aber bir b को विकास की विभिन्नियास क्षेत्रिक्षक कामने कामक प्रकृत्य प्रते ४ १० ४ Control of the Superior क्षेत्र क्षेत्रकारम् साम्य स्थान स्थान स्थानिकार १९११ meritation and and a species the extra भूति भूति हैं – १९४४ वट राजेरी हैं। केम द्वार का व्यवस्थ का उत्तर का रेक्स अनुस्तर दे रेस्ट रेस्ट र ) Targ अक्षाद्व । पहुंच । प्रोत्तवनिकारी प्राप्तिक के बहु अंतर्ग क्या क्या है और उन्हें अने 1967 अंतर्ग अंतर्ग अंतर्ग करण का के देखा पुत्र पर गोलीने हैं है अह that is place that was that and place put pass and of it fam is a now. . सर्वे द्वार जिल्लाहर्य हो पत्र प्रति द्वारत १९३

carses were made for the plant of the second marka meresta पराचारात हथ नार्धिक सङ्ग ै इस्ता अधिक कहा है 🐛 वक नौरवान्

कार निरुवा।११५॥ उत्पक्षत देखेंक कामी इसके आहे हो जॉन्डकार अपने धनको लेगे वप बंध्ती **वार्त्या**क असकी शुक्ता-अस**नीक सना**न अक्टाला **ब्रा**स्त और प्रेराकारको शुरंत काट दिया ४१७ **। भि**द्र उस देलको धाँडे और कालंध माँ। वर्षे, धनुव तो कालं ही कर पूजा क, अब उसने श्रांकालको भारीके हिंदने उक्क ही भवंत्रत भूदर दालमें दिल्ला १६८ । असे आते देख देवीन अक्ने होका बागीके उसका पुरू भी भरत हाला, जिल्ला में यह असुर मुक्ता ताराध्य वही भेगसे केटोकी उसेर प्रयुद्ध (१९) वस केटसहाजने देनीकी इस्तीये मुक्का मारा, तथ बन केनेने भी इसकी कार्नेने एक चौठा नह दिवास to I केरीका मण्ड सक्त देनाम जुट्म पुर्श्वक कि पटा किया पूर्व- महासा पूर्वपत् उत्स्वार प्राप्त हो गवाब २५ ॥ मिर कर दलक और देखेंको कथा है जाना । तकार्य है अन्दरिक्षांकार सर्वेका २० एकम् ३२ एकम्पितः ४,६७५

हिनुक्त-अव्या नामक शक्ताती अध्यक्ताता मृत्य बुश्तामश्च वा स्वरूपकियोग्यक

# एकादशां उच्चायः देवनाओं द्वारा देवीकी स्तुनि नद्या देवीद्वारा देवताओं को वग्दान

कार**िक्तुं व**ि-कुकिनेश्चां सुरुकुता स्टमशबद्धकारः म्बेनबुर्वेदिकसाङ्कुरायस्थाने के स्वयन्त्राक्ष्या । स्वयं कृत्या । स्वयं क्ष्या । स्वयं क्षयं क्षयं क्षयं क्षय क्रीआर्थिको अस्त प्रधानकारणके सुर्वित स्थलान 🦫 अवस्था बुद्धिकारण जनस्य **हाँदै स्थित**ने र अभ्यक्षका प्रत्यकाका कुरूर है। ये कथा गुर सामा । कार्यकार्यन दोस कार्यकास कार्यक्रम् स । ८ । की कीन नेजान मुक्त हैं। उनके प्रकार पुरस्कानकी करणक क्राहिक केला । परिवासकार किया च कार्यो रहती है और हंधीय तक्षा अङ्गुल विश्वस्थानमध्ये क्यों क्यावर्षक स्वीत्वस्था है। ६ पास कर अभय भूत भाग नात है।

क देखा हो का महाभूदि मैजा सुर बह्रिपुरेगलण्डासः। न्द्राप् रङ्गलाका द

Marie Salah हमोट इसीद करूनेग्नो किनाय। चुमी ह निदेशी पादि किथ

भाषान्त्रस -कारम्बर्गकः क्योक्यकरंग वन 'स्वन्तीय 1.74 सम्बद्ध विश्वितम्याः **444** हाच्या यारे कारनयनकृष्यांचे ह कार्किए नज़ हो हो निक्रम्य बीजे वरमहीत व्यक्त Market 18 14

समस्त्रपेतन् 🚧 वै प्रमाण भूगि मुक्तिकेत् ॥५ । सक्तासम्बद्ध निर्दे श्रीता

विश्वक प्रयस्ता सक्तासः जन-पृत

क्रितम्बानेकर म्बदैक्य ।

में भूगनेक्ष्में देखोंका करान करते हैं। उनके उन्हें उनुसार मुनारे के का राजन का केन्द्र का केन्द्र । अ

का ने स्तुतिः स्तरकार वर्गन्ति । ६ ॥

सर्वपञ्चलकान्त्र निवे लखीवतानिके क्रमाने जानको सौरी सहायकि प्रमाणक है। १० % सृष्टिश्वनिनिनामानां ऋतिःश्वते सनावनि ्युक्तकाने पुरुषक कार्यकांक क्योडक्यु ने ११॥

विक विभावनाकाविकाविकाविकामा, "॥ २॥ - सर्वस्थानिते देखि जनवािक नवेदान् वैकार सा हंश्युक्तविकायस्ये स्ट्रामीकवर्गर्गके । बर्जाजास्पादनीयेके देखि नाता बाँधः नापोदस्य ने १५३ व

क्रम्यास्थलका संगोधनियाचा सरस्य से

क्रमण्डाम् वस्यान् धर्म सहायुक्तभक्तां सूर्वि । त्त्रभी वर्षे । क्षेत्र चारचरस्य ⊬३ ॥ पाई ध्ररीक्यक देगा। समाप्रणि । सक्षेत्रसू वै. ५ छ ॥।

> ्यहर क्यांके धरे इसमे मम्बद्धाः स्वयं क्षेत्रकोकाक्ष्मंसभाने काराव्यक्ति क्यो पहलु में १५५ स हा हु जरू का का है नुवीस रक्ता गाँ**।**

> प्रसोद वेज्यावीकय कामक्ति वालेश्यु मे ॥ १६ ॥ រីម្នាស់ ក្រុម 💮 के कि स्पेत

वेजवर्गकोत्र जिलो गरास्कोत कम रूप् संभादक स वृधिहरूपेणतेरोक हत् देनाच् कृतोदाये वैस्त्रेसम्बरणमञ्जले जगमन्त्र वर्षातस्य वैश्वरत् ॥

किरोदिय काराई सम्बद्धाना <u>एक्सणको मैकि नामधीर नवोक्त्य वेतः १५४ ।</u>

मारुक्तामाः २ एक वश्याः वि इ.स. मुक्ति अ.स. महत्त्वे

बोलको अञ्चलके बाल्यांका नवोद्याह के ४२० ह September 1 महान्त्रदे कुल्कानाचे प्रकारीय क्यांत्रम् सार १९ ६ स्तीत शर्थ काचिक बाद्रे क्रिकेट हुने। सन्तर्भाषे <sup>के</sup> जात गोरांकों सामाना के पान के अपने के है। इस्तान के क्षेत्र करांच अवस्थि। विकार को इस्तिहेरी कार्याकी अधिकार में में सबसे हैं। क्षां कारणे वार्थन स्वर्धन रेक्स वर्धनार्थ । क्रमान्त्रमध्ये से स्थित हुई अन्न प्रमेशम् । १४ व इस्ते व्यव श्रीयं लावकार-किन्द् क्यू के **व्यक्ति**क्षित क्षणांत्र के के के ते तर है। And a distance of the London State of दियांच केन्द्रोडांच स्टोजनो स अन्तः। अवस्तान समारश्च वर्शनाको । अन्तरमानः वीरमञ्जूष्टा सम्बद्धाः । । स्टब्स्यानसम्बद्धाः । all, o' mail tension it. Approximately and **अविदेश**े के ब्रिक्टामण्डलाय कर्मन भी संदूष्ट्रा । प्रस्तुनि

बहारको हरमकलानि भग। न्य विकास का सरिवारिक विकास का है है। करियारिक ो करकार विधासका ने साथि धनिकाल । १५ क्षेत्र क्षांत्र ब्यान्त्रका क्षेत्रीकीक निव क्यानुष्यकान्। विव प्रशः । क्षाची प्रशेतको प्रश<sup>ाह</sup> जाना हराज्यक क्षेत्रक महिन्स विश्व । १००० प्रकारण प्रकार को देखे कि वर्गिक्रमिति।

विकासने पहार को अपने श्रीकार्योग करते हुन्यू में अपने हुन में क्षेत्रकार कार्यकार को अने कार्यकार करता आहे। १५ अ क्रमी क्रमी है। इस्ता क्रमी क्रमी क्रमी का क्रमा सनु के हैंकि केने आधार प्रातिक अन्तर । कारी प्रातिक प्रातिक वर्ग के केने हैं कि अनि दान करिका जाने करके ५५ प्रस्कानी सुभाग सामृत्री भवानु व्यक्तिको स्था समा अस्ता १८ ४ है तीकी प्रमूप्त अन्ते अने जाम प्रमूप अध्यक्ति क्षा है है अपने एक कारत है कि और क्यके **अवस्था** १८कार्य की अनुसन्द करने भी <sub>र</sub> र १। राज्य कोले. उपलब्धको चेहा हर करनेवाले क्यान्तरिक्षण क्यानुसार्वे क्यानि १९९६ हैं कि अध्यक्ष प्रणान है जे अध्यक्ष नामान्ये अध क्ला होती जिल्ला जिल्लो का को टीव नुवर्ग काला कहाती मध्येक्ट शाक्षक पूर्व इस सम्बद्धा एकस्था अध्या है। क्वीफ कुर्वानकरे कुरव्यक्तिक साम्बन्धार प्राप्त । १०० में सुकारों की निर्माण है। देखा मुखान कारण व अस्तकृतीय है। सुन्तां स्थापनार्थ विकार राज्या मन्त्रमं अस्तुको हा काली हो। हा १४४० करकारका केवाने करेंद्र हो। इस विश्वकी करवानुता विद्याप्त कर के एक प्राप्त का लिए क्यों इस स्वयंत्र करा है।

化自由电路 医乳头球形 电光光电路 医海绵 化

बारि स्टेन्स्स्ट-न रवारे विश्वपंत्रके । अद्देशसमूची एकश्री भी मा है

fatadt.

प्यापेत्र के अन्य व स्ट प्राप्तकः

Barrier of the city

समानवर्ग होन्यस्थानार्थः

माहित कर रका है। दुक्ती बक्तन होनेपर इस मान्यीपर मोध्याची आहे. अरावी वी १५ ४ देशि Service and a service of the service of अगत्वे जिसमी विवर्ध 🛊 वे सब कुकारी ही वार्तिको है। अन्यसम्बद्धाः स्थानात्र समावे हो उस रिवधको करन कर एक है। एक्कर क्रांत का हो सकती है? हम तो स्थलन करने सोप्य म्बानीय को एवं गए क्यों हो है। and a first operation of the first

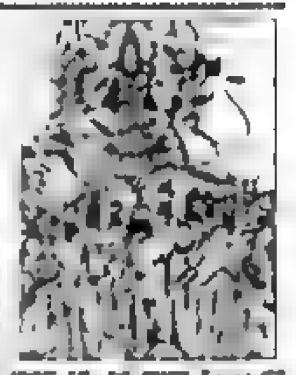

The property of the second sec

मुद्धायाली मुख्यमालको विकृषिक कुण्डमदिनी कुन धर्मदाती भक्षादेल्लीक संदार किया है, कर कार्यक्रम करवीय! इसे कारकर है ४२१ H राधनो, राज्य, नदानिका, स्टब्स, चीर, राज्य क्षेत्र, कारावि क्षेत्र कार-अविकासन स्वापनि प्रभी जनस्वार के x २२ b केशा, जनस्वते, बार देशा), वही , केवार्यक्रम ), बाधनी (को रंगकी शक्य कर्वते । अवर्ष (काकारो ), निका , ब्रोजभवस्थान्त्र) सभा ग्रेस्ट (क्रमको सभीक्ष्मी) करियो प्रसमित होने प्रमानक १४१३॥ कारकरूप, कर्नेन्द्री तथ देव प्रयासी प्रतिसीत tion flower of the on order and रक्षा करो: सके जनकार है। २५ % कारकार है। का की लोकोंके विश्वविक क्यान लोक क्या बाद प्रकारक भगों के क्यारी रका करे। क्यों मेनस्कार है । १५ । भारताली अवस्ताओंके कारण कियारात प्रातित प्रोतेकाता, भरवात कावार और मनस्य असरोंका संबाद कानेकला वस्त्राच विकास चकते हमें बच्चने । तन्ते नक्तकत्त है । २६ % वैकि को अन्त्रो धर्मानके सम्पूर्ण सम्बद्धार व्यक्त करके देखोंके केंद्र तह किये देख है, यह ह्याव घंटा इंग्लोनीको क्योंसे उसी क्यार एक करे जैसे कता अपने प्रशिक्ष वरे कार्योंने एक करते \$ । २५ ।। व्यक्तिको स्वकार सम्बोधे सराधितः कार, को असरीके रक और पत्नीये पश्चित है, इन्ति केंद्रस्त करें, इस दाने सम्बद्धात करते है । २८ । वेलि। यस प्रकार वालेकर कर लेगीकी कर कर वेडी को और कांपल होलेपर मनीवान्छित मध्ये कामकाओंका कहा कर देवी थे। जो लोग बन्दारी करनमें का वर्ष हैं. उनक विवर्ति तो अपने से करें। राजारी काफ्यें पने वह नगण इसरोको करून वेनेकाने ही जाने हैं ॥२५ ॥ वेन्द्र अभिनाके । जाने जाने समस्याको जानेक भागोंने जा कर भीग हो। संसारके दिन्ने उस उपकारक विभाग काके क्या प्रकार स्थान का का काम कालों में अवस्थ हैंसे ना राज

क्रम प्रसार कीन कर सकती भी : ३० व निवासीने क्रमा क्रमान वर्गामा क्रमान का अंक्रमाने , बेदों)-में बानके लिया और विकास करेंग है है तम तमको छोडकर बसते और ऐसी वर्षित है। की इस विश्वको सञ्जलना और अध्यक्षणते परिवर्ग क्यानान्त्रे नहेवें निरन्तर कटका हो। हो 888 8 वर्षी प्रथस, वर्षी भवतुर विकास हर्ग, कही हता, च्या लंटरांकी सेन और नहीं क्रमाल हो, वहाँ क्रम समुद्धे सेवमें भी साम their die freieft ein dieft fin alle freiefe. हम विश्वमद मानार करती हो। विश्वकृष की क्वारिये समार्थ विकास करने वाली हो। इस भगवान विश्ववनको की नक्षत्रीया छ। को लोग परिवारक कुछारे कामने सम्बद्ध हुन्छन हैं। से रुक्त विकास आका देनेवारी होते हैं। ३३ व वेति । प्रस्ता क्षेत्रने जैसे इस समय अध्योक्त यथ करके ज़बने भीच हो हचारी रखा को है. दशी इक्ट सदा इमें अपूर्णीये भारते बनाओं। प्रामुखी जनसङ्ख्या काम क्या कर हो और उत्पात र्ख दावीके कसस्यकर जार दोनेकले कान्यरं। आदि नवे-नवे उक्तनीको शोक दर करो॥ ३५ ॥ विश्वको परिका हर करने अस्ते देखि हम हम्बले बरलोंक वर्ते हुए हैं. हम्बर प्रस्ता होओं क्रिकेकिकिकिकेके एउनेक क्रिकेट स्व स्तरियोंको करदेश हो समय ॥

医甲基苯二磺基

क्यानं सरकता वर्षे क्यान्तेक्यः। र्व कुल्चानं कुल्यास्त्रीय स्वत्यास्त्राच्यारकम् ॥ ६७ ॥ देखी जीत्सी— १३६ ॥ देवकामो र्ज बेनेको क्षेत्रार 🕻 हुन्हारे मनमें जिसको इन्हा हो।

कर्ष अस्य सर्वे कृष्णानेक्ष्रेत्रस्थ कर्त कर्क अन्तर्भ । विभोजन स्थापिक से प्राप्ति । । । विभवन स्थापिक विभाग विभाग विभाग । । । । । । । । । । । । ।

है कर करोन्य कहा, व कर्म करें कर कर है है कर कहा है। सकत क्रान्त कर कर कर क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्र इन्द्रत होती अफराब्दे प्राप्तन क्षाप्त भी भी भी भी भी जा **त्य असम्बन्धित क्षाप्तिकार्या अस्ति ।** त्यो क्षेत्रीकः।१४। ऐत्यत्री देशका अन्यत्यक व्यक्तियाँ वृत्या प्रकार योग प्रस्तात देवन और सर्गात्रकों ज्यूप स्था की जरी क्रम कुल्याल को समीच निर्माण गया हरू जाएगी , चरित्रके असर क्षांत्रक में पृथ्वेश अभी क के बाद के इस्ति भा अपने अपने क्षात्र का कुर्मा के का कार्य के कार्य के हिन्द के लगा है। उन में में कर में की कार्य के कार के कार्य के कार्य

ere Pij en de e

क्षांच्या प्रकार प्राप्त स्वार्थ कर्मा विकास स्वार्थ । प्राप्ति प्राप्त अस्तानक क्षांच्या अर्थः

मुटी प्रोते के को क्षानु क्षीचन गांक करती प्राप्त है । ३० 💎

Spiriture 1999 विकास इंद्रों के के अवस्थित किये हुए । जा के के अन्य प्रतर्शन इंट्राब (के अप) कर **पुरुषे निकासक्षेत्रकाकुरुवर्कन वहानुर्ग । १० - वै कालाके वार्थ ४८औं ४८ने अवेड४ पर्गन** मन्त्रकार्षः । अस्य वार्त्रकार्यकारम् । । । अस्तित् सं विकासमान्त्रं प्रता रहेत् वीर एकः करूरी सामीकारी विकासकारीमा भिन्न १२ । के हैं अनुभार पात्र करिये हर । विश्व समान मुक्तमार्थान्त्र प्राप्ति पुरित्यान्त्र । विद्युत क्रांत्र प्रमान्त्र स्वाप्ति से वैद्योपत क्रमानि होत्रियाक क्रिजीवार्यक क्रमान्यक रहा । ज्ञानकार क्रमानिक वर्ष के वे व रहा । इस अन्यक भागमञ्जूषा राष्ट्रमा केवीनराज्यास्तर । । । यहाँ हाँकी स्वरंग करो स्वरंग से दि अ के स्वतः दश्यः क्षांच्यात्राचा नर्मद्रातीकृत्युत्राच्याः । १५ = । जन्मध्ये क्षांच चल्या है। जन्मितः १५ १ तमः चल्यात्रे क्षेत्र से देखक पार्च कर्मलेक प्राप्त 🔻 महान्यं स्वाधीनकोत्रं अस्य राज्योगस्यातः १८ ॥ ३०० मा पूर्वे अवधीनन्यः वर्षेत्रे । ५ । ५० भूगक्षः अन्यव्यविकायसम्बद्धाः क्षेत्रीक केन्द्रत क्षेत्री केन्द्रीयकाव्यवेतिक । १६ ३ को अपने अपने अपने को समाप्त अस्त करने me and deposit the property and gain क्षात्रां कर्मान वर्षे कर प्रत्यां विकास कर अस्तर कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर है । यह असे वर्ष की ने ही ब क्षेत्री एक्सीक्षण । जो क्षात्री मेरे हे प्रमुख है। Market gar हा त्यां के के के के के किया है है है। अपने पान का का का कि अमेर है के किया है किया है कि अमेर है क वर्षेत्र क <del>व्यक्तिकोत्र कृतिकारक कराजुन</del>्य <sub>म</sub>ार के राज्यस्य विकास करना क्रिकेट करें हैं। उनस्क मुन्द्रता कहा थी। कम कृत्या दैरास्थाने स्टब्क अन्यको क्षा क्षेत्र रूपा है कि के न **बहुति अवस्थित के कुनेन ब्रह्मका कुने के कुने के कुने मेरी हमाहि** बाह्य का कुन्य अपने अन्यवस्थानकाकृति । १४ जोगी जीती को अपने में हैं है का उपन पहारेखका भी भारे देवी के विद्वार करने कर अविकार करने की अवस्था की अवस्था प्रश्न कर हरा है ऐसा राज हुए। देवां

. Берер при 199<u>0 и при 1990 година простесе</u> спека для плом <u>размирам рамения выда</u>

दैन्य कोर्ज स्टेन्सीमें भारो बारहाव सन्धायना ॥ ५२ ॥ तन्। अनुसार श्लेक्टर में हातुओंका संहार हर में हीनों लोकोन्स देश करनेके लिये स्व करकेरी समूद्र प्रमान

भारण करके पुनियोंकी रशांक सिने हिमालसपर पैरोंजाते असँख्य अमरोंका कर्य भारण करके रहनेशाले संश्रमीकर भश्या कर्कनी जस समय उस महादेखका जब क्रार्रेजी ।।५६॥ उस क्रव पनि भविष्ये नतमस्त्रक होकः मेरी तमय स्व लोग जायरी के नामसे नारी और स्तुनि करेंगे १५० ६१ तक मेर कम भीमादेवी मिरी स्तुनि करेंगे इस प्रकार कक सब के अपने विकास होता. जब अठन रूपके संसारमें दावती जाना उपनिधान होती प्राप्त-

हान अभिन्यां को प्रमुखने प्राथमिके अभावते इत्यान सुर्वित्रोने प्राप्तां अभावत ॥ ३ ० ॥ क्यान २, अधिकतेत. १ - स्टोन्स, ४०, स्वन्त ४६, स्वन्तरिक ४६४४*०* इस प्रकार श्रीकर्कारकेच्युमचर्चे स्वर्कनेक भ्रवनाको कराने असानि देवीपाइस्कर्वे देवीस्तृति ' नावकः ज्यान्द्रव्ये सञ्जान पुत्र देशीश है है स

Company Company

## द्वादकोऽध्याय:

### देवी वरिजोंके पाठका साहात्म्य

### 便日

( ३५ विद्युत्मसम्बर्धः मृतयविस्कर्धास्थतः भीवकाः क्ष्माभिः स्वानकेवितसम्बद्धारिकविताम्। तस्तेद्रक्रक्र्यद्गस्थितिवदिगश्चाश्चारं मुखं सर्वति विक्रमणका कार्मीकाने अधिकारों सूर्त किये जो करे स

वै होत नेहींबाको हुगदिबीका ध्यान करता 🧜 अन्ते मोअस्टोस्य प्रथा विकलोके सामन है। वे सिंहके कंप्रेया केरी हुई भगदूर प्रवीव होती है। इंड्रिकेट अल्लाह द्वारा क्रिके उत्तेख अल्लाह उपाये प्रेयमें खड़ी हैं। ये अपने शर्मार्थ पक यहा, क्लबार, बाल, साथ, धनुष, चार और वर्षकी मुख धारण फिर्म हुए हैं। जनका स्वास्त्य आंधियथ है तथा वे वादेपर भन्दमानन मुक्कट धनरत क्लानी हैं 🔻

हेन्युक्तक एउटा

औ 'एषि अस्ति। यो निर्धास्तीन्यते यः सवाहितः। नावाहे सकलो बार्थ कर्नोक्काञ्च्यांकाचम् २ ॥ वर्ष स्थेतकारितम्बार्थ **शास्त्रके स**॥१०॥

यध्केरभूमार्गं क महिनासुरकातनम्। कीर्विकारित से राह्नद् को शुम्भनिशुम्भको ॥ 🤚 ॥ अहम्बर च चतुर्वहर्या चवम्यां चैककेत्वः। (बेह्मनि, केंद्र के ध्रक्रम् यम महत्व्यप्तप्तप्त। 😮 ः देवां द्रुव्यसं विश्विद् द्रुव्यसोत्सा व कावदः । अविकारि न क्रिंट्रिं **न चेनेप्रक्रियोजन्**र 🦎 N शकतो न चनं तस्य बहुदतो का च सम्बद्धः। न् शास्त्रान्त्रन्तेचीकात्कद्वनिकारभ्यविष्यति ॥ ६. ॥ क्षकार्यकृष्णुहरूके प्रतिकार समाहिते । क्षेतर्म च बदा भक्ता प्राप्तकरपूर्ण हि स्तूध 💌 ॥ ्यहाकारीसमृद्धासम्। रपसर्ग कोषां स्तु बक्ष दिविकमून्त्रमं बाह्यस्य **हाम्बेन्स्य**॥ ८ ॥ वर्षतस्यद्वाते सम्बद्धनियाज्ञवनमे स्वय सदा न तत्रिपेक्षमापि संक्षिको स्वा ये विकत्य ॥ 🥄 ॥ वलिपराने मुकापामप्रिकार्ये महोतस्त्रे

माध्या अञ्चलन करि करियुक्त तथा कृत्ययः । क्रमान्त्रको नहत्त्व नः क्रियते क्षा च सर्विक्<sup>त</sup>ः महास्थानिको समान्यस्थान् । मुन्ति महिन्दन प्रचले तक कोन्यतम् हुन्य: ३ बारतार्थ के पार्टिय प्राप्तने निर्मयः मुख्यम् १३५ 🔻 गिरमः मेक्न भागि कामार्ग योज्यसम्। बन्दर्भ से कुँचने पुत्रम स्वयूत्रमा कर भूगनवाम् 🤫 र 👚 क्रान्तिकाचित्र करीत तथा कुल्यक्रक्राणितः इक्कार्यः जन्मे कान्ति कानीकाञ्च क्रिया 🚁 सान्यक्रमधिष् गर्ना नान्त में शानिकारकार् नुविध्यक्तकारिकाली अध्यक्तिकारी विश्व नवं वरेकन्यराज्यं का सर्वितेकारकार् विकास भीजपेदीय क्रोलक्वेयंग्सर्थेक्स् । प्रतिने जिस्ते नतीयम् स्कृत्सवनि शृहः सहर रूपार्थन भूतेरको सम्बन्ध स्रोतने हता **युक्तेषु भीति सम्बे कुल्डेस्परियहेणम् अन्तर्भ भारत्य यह अस कारणप्रश्नात नैपन्न मे** भविकासूनी विशेषक कर्य पूजा न मानव स्टानी क कुन्हरूपका राज्यांका राज्या संबद् कारणी प्राप्ती असीन साथ विक्रिकारिका र स्थात निर्मित्तको पि इस माहाज्यक एक फिर्मा नास्त्र

min m<u>an a many p</u>ays a mana a mang **ilikila<u>i man a manyi</u> ya pang manag a pi ilikila<u>mi man mang p</u>inya 194 49 49 2 2000.** वस्तुनियाँ इस शुक्ते वर्गानो अस्ति सर्वाध्यः। क्राविक्तारेक्ट्या के का वर्षक्रोने एका कृषक् (1995)। "विकासकानुस्तरों का वर्ष का करवानिकीय (1995)। राज्य कुञ्जेन काहने करने कन्यनां कि सार क्षान्य अभिन्यकारम्य सुन्तर अधिकार्याकाः ५१२४ । अन्यूर्विनी कः वर्तत्र विकारः योगे सहस्रीते ३२५३ । कारण कावि संस्थेष संसाथ श्रीसकारण । **अनुस्ता अक्रमान्त्र अक्रियान्त्र म् अस्ताः ११५ । अर्थानामानु सीरामु वेरेन्द्रामादेशार्थन का ३ % ३** प्रकारिकारितं को जुन्हेत बहुराय् क्य प्रभावनिकास प्रकार गैरिकामक X २९ स क्रादेश कलावाचे साम्बद्धनिक **या** १९०० ्रोक्ट कोली— ४६ ४ देवाकलं का एक अंतिए क्षीया अभिनेत हर स्तृतिगाँचे मेश स्थानन क 🐿 कार्यकानु कोन्कानु कादानार्थ भूज्ञकान्यकशस्त्र व कारायं आणे कारा में निरूपक की दूर कर दें। दश्रा में क्यू फैटमच्च कर, महिनापुत्रा **मृ** में के विकास क्रम्पाल करने १७ व. का एक शुरूप-१० हुमाने प्रशास काहाना करा कॅरिंगाच र प्रका सहस्री। न्युर्दशी और उनकीकी **লাগ লালট আ পালো প্ৰধান্ত পৰ্যালন হ'ব এই বাংলালে এই প্ৰায়েশ্বৰ মই ভাষা** भारा-५० वर्गा करेंगे ४५ । उर्वे कोई वस ऋष्टि मेक्सीभूनविकारकार्य करवादक कालवाब् १९३६ व मध्येत ३००६ कावव्यं मेन अवस्था की वहीं क्रमीनी क्राफी चानी करनी और व नहीं होती। कार पुरत्या करें हैं है जिसके का अपने के की है जो के कि कि कि की की की कि कि कि की की की की कि कि की की की की ्रवी नोपान पहेलातः ॥ इताच ही नहीं अली भारतीय **विकास के अस्ति अस्ति क्या के अस्ति का** अस्ति का अस नको गरिको भी क्षेत्री थ्या नहीं होता।EF भूने हरति दास नि सभा और वे प्रशासकी स्थापन का नितर शामको एक प्रतिन हो कर अन्तिमानीका भी हम बाह्यसम्बद्धाः स्टब्स् स्टब्स् और बुक्या विकास व्यापन अभिन अवस्था स्वयुक्त सना कुल्यानिक व्यक्तियो व्यक्ति का अञ्चलकिया, कुल्या अस्तर का लिक्ष्यानिक काली जी में प्रजानके उत्तर में की साम्य कार्यक्रमा है तह ६ वर विकास सम्पन्ने प्रतिदेश

🛊 एक व्याप्ताची में अभी नहीं शर्मपत्ति वर्ण जाता. शर्माणकोंटे पूर्ण करणीयान 🧸 😘 📑 ही मेर हॉन्सर कर करते हैं १३ विषय है जान एवं हो? तन और रख अर्थ करत क्षा क्षेत्र पक्ष स्थानका अवस्थित के क्षा हुन्य कर्मने साहन्यको अन्य अन्तर्भ केत क्योगर व है। इस कार का कारण विकास के जान कर की कारण कर की कारण कर की कारको । जिला बार को को गिन्ने भी नित्त | अदिये का वर्रतक नो नेवे आरक्ष की करी म का पर होता आहे, कोना, इसरे में पार्टी हैं और करनो सूत्र निर्माण करना हरण हैं। प्राप्त करे के काम काम कामियों के एक व प्रधानकारों | प्राप्त प्राप्त प्राप्त मेरे क्षेत्र । तक और काम एक अस् जो वर्तपत्र आस्तुन्त को जाते हैं। इस अवस्थान | बनाः वर्तपत्रको ता नाम है। यह स्थानक स्थि मेरे ६% स्वयुक्तकारको स्थितिहर्गक कृतिक एक । **ब**र्ग्य क्रान्तिक क्षेत्रिक एक गाँउ और उत्तरिक मानवा की प्रश्नादन नाम कामाओं में कुछ तथा (दान करता है। रहा 🔠 📧 🔞 प्राथमिक मरिक्त भी मार्चेड नहीं है ॥ ५ - १६ ॥ पेरा एक | मृद्धांकध्यक स्थाप क्रा देखीका पेडा प्राप्ति के मन्द्रात्त्व, यर प्राप्तु व्यक्ता सुन्दर कंपार्च समा है । र र व प्राप्त साम करणार वर्ग वस अर्थाना बुक्रमें केलो हुए कर फलकम शुरुनेत बन्न । अपनहीं रहत के किकार पूर्ण और समाहि हैं। किन्द्र को जाना ने 1941 की नाहरूका जो है। अन्य र स्थानका जो है। अन्य र स्थानका कान कानवाले हुन। के बहु आ हो जाते हैं, "में महीनों के हैं से माने कानवाली मुद्रि काहें पत्त्वकारणे प्राप्ति क्षेत्री जन्म संस्कृत कृत , प्रमान प्राप्ति है । कहीं (पूर्व मार्थने अन्त्र) अक्टरीनम् रहात् हो र १५८३ अन्य स्थान् कंटर्ड, रेप्पाइन्य हे रेशर कार्यक र १५३ विकास स्थानके, हु। स्था किसानी देवेगा अस प्राचीन्त नवद्वार प्रतिवर्ध स्थान पत् सन्तर्भ ना लहातीन अस्ते इ.स. इ.स.च्या ११ वर्ष व्यवस्था स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान वर्ष वर्षा । काम् प्राप्ति (१९) प्रथम स्था महास्था स्था १५५ । व्यक्तीय होता करणेत्र । स्था । कृत्या गणके इस प्रोदार्व का लागे हैं और प्यूप्तिहार है अध्यक्ष कर का अंध के स्वयंत्र ने उत्त है के दुश्र न करते हुए। करहरी गर्दे की नहीं करते। कारणी क्षेत्रक बहुकारणने नामार कैरानी कर নিব র স্থান্ত কার্যার করা হল কলুমার <sup>হ</sup>ল্প রাজ্যার মানুহ ৩৯০ কার্যাল হাসে क्रमानक कर होने से कह अध्ये प्रसार विजय हो एक अध्या प्रशासने देशिय होत्या कि ग्रू क्षरीयान को सर्वे हैं है के इत्तर भाग कर के लगा भी के उन्हें यह करने के लिए से प्रारं ाक्र आहार राष्ट्र के अन्य अर्थिक विकासके का साम्राह्म अन्तुर कर्का के हुन्य हा काल है। की वर्षी अ

is \$600 Pils I<u>rang managani Addina</u>dis ा न अपेर १००६ वसर । के पेर्यु अवस्थित को बाद करता वाच प्रकार क -बानवार के अक्टबल पूर कारवीरिकृत्यने जुलाओं जनक तन । द रेन ४ कट \*-(श्रीराक्षक करकार एक के 4 (4) है। इसके को बेर इस परिवर्ग रक्षात की कि कि arm है । वार राज सेव अध्यक्तक और निरुद्ध प्रार्थि रियम ३० तुल का प्राप्ति है करा

कुरमुख्यात के भागवारी व्यक्तिक प्रमाणी स्थान (१८३०) । प्रतिकृत्यात प्रश्नान काले काले काले व्यक्ति व कुरुवानमें व<sup>े</sup> केलावे लोकारण्यीयनः के ही। हेन्स विरामक्तुतः सम्पर्कतन्त्राप्तक काल कृतन १९ । । अस्य पानन नो विरामक पुरूष विदेशक वार्ट स्थापन महाभागवाक वर्ष व्यक्तिकारण । केल्यक केव्या विकास करके केल्पियों कृषि (6.4%) । एक्ट्री एक प्रकार अल्पनी कविवास देखी विकास है थी कर्मकुर्वाको स्थान क्यों क्योंक्स है। क्रिकृति के द्वारकेट सिक्क नवालकावुद्ध हो। ५ व है । इस ने हो इस विकास करित करते के ही क्ष अवकर्त होती का निवारी हो। पूर्ण र मानुष कृतने कृत करक करियानसम्बद्धान्त्रक्ष के विकास एन सपृद्धि करान करके हैं। हरू । प्रतिकारोक्को विश्व कि कि क्रियो प्रयुक्ते । का शामिक के विकास हो। अदिहें कावली to the sile कर किस्ते के बरावधनी है इस स्थान अवस्थाने अक्षा व्यक्तिकाल वृक्षान्त स्कृतिक **बहुवनामा व्याप्ताने व्यवस्थानमान्याः १८४ असे और ५ हो ५०४ अदाना होते हुई से पृष्टिः** मेश काने जानाचे केंच एक्टिकार विश्वविक्रमोहे भूकाम् क्षेत्र कालं कालको । २१४ जन्म अनुरोधी एक करनी है । ३९४ जन्मीके भवत्वन पूर्ण कि कल्पेन्दिक्क तुर्वे क्रीक्ट अपने । जनसम्बद्धारिक करकोर अन्यते । e.e. हो उनके प्रत्ये प्रत्ये हैं और है हो अधिक के निर्मा ब्यून व्यक्तिक पुनिर्देश्यामार्थितसम् हास्त्रिकिक करोड़ प्रोतिक में पनि क्षित्रक के अन्य कर कार का का का का का का कर का क

कार्ये और अब् भी को बोर्पकार कारण करता है। उंद्राई-नेप्यून स्वर्ध कार्यका है। एसी ज़िल विकास रेक्स में उन्होंके भी जारेंसे विमेर है का नहीं। हो और सुरक्षात्रक रचनेत्र कात्र हुन अस्य अस्त केन ने अरच्याहर अनुसद्धकरों रेपान हुन्। चेव देव प्रजानन्त्रीयम् यस्त्रे आवे ५३० अन्त हुई की पन : कुछ उक्तर लेकर का तुन्ही रहा फरती. उत्तरको अच्छाने के को कुछ करने प्राप्त प्राप्त कृता रे अपूर्ण पूर्ण कर या अराधारीका स्थान अर्थन अञ्चल हैं। <sub>रह</sub> ६ में जो समय-स्थादक प्रशासनी ५ गर्ने प्रकार गोली है। के प्रकार है केन्द्रे ही अस्पानकरा अस्पुट्रमक असम के ही कार्ये नक्ष्मीक कपने जिला क्रीहरूर बरकर सिम्बन्दर कारण होती है।r⊌० प व्यक्ति बाहरे हैं— ४९३ व को केट्यर क्यार - ४० अस्तिय है अने पुर श्रामिक पूर्व⊈ उसे पराव भागक्रमाली भागती अध्यक्षा यह रेजन्यकीय परिचलन के विशेषण

Market and the same space and the same space and the same state of the same state of the same state of the same

र्वतः क्षेत्रकारमञ्जूषान् भावतिक सम्बन्धः अभ्यत् ५०% कः तुर्वतिक प्राप्तकरभाग्न ३०% व इन्स्य र अर्थानकोन्द्रे हे, सर्वकार ३८३ एकम ४३, क्लाक्ट्रिय क्राया र हर प्रकार क्षेत्रकेन्द्रेयक्त्रको स्थापिक स्थापको स्थापे अपने क्षेत्रकरको 'करफो<sub>र्</sub>कि 'कर्कक करकर्वा अञ्चल 'कृष हुआ' H 2 व k

and the first section

# क्षाक्षाक्षेत्रसम्बद्धः सुरक्षः और निष्ठकाते देखेन्त्रः सन्दान

والمراو

(अन्यास्त्रकेषव्याद्वकार्य प्रमुखाई विस्तेषव्याद्धः विश्विकार्यकार्यः वृत्याद्वाद्यंत व्याद्धात्रकार्यः वृत्याद्वाद्यंत्रकार्यः वृत्याद्वाद्यंत्रकार्यः वृत्याद्वाद्यंत्रकार्यः वृत्याद्वाद्यं वृत्याद्यं वृत्याद्याद्यं वृत्याद्याद्यं वृत्याद्याद्यं वृत्याद्याद्य

<del>ariana</del> ( )

ै 🖎 प्रकार का विश्व भूग इंकीम क्षासम्बद्धन सन् । **क्षेत्रक्रक सा किए कोर्ड कार्ड अगर १२॥** क्रिका राजेच विकास भागाविकायकाः स्थार स्थापेन **वेदन्यतः प्रश्ले**कानां विक्रोबिक्य सङ्गीत **मोह्यको जीएक होना संस्थानकोना नामरे** क्रान्तीति च्यापाच करनी क्रानेश्वनीय a si si अवस्थित केंद्र पूर्व ओक्सर्वन्त्रांस्थाहरू हुन् व्यक्ति कहते हैं। ् १ अ राजन् इक बक्तर **वैनै बूमसे वैनीके अनुपन सकातनका वर्णन** विकास को उस व्यासको धाराम अश्लो है जन देवीच्य ऐसा ही प्रशत है। या सं है। विद्या ्शान । अल्ब्स करवी हैं : भगवान् विद्युकी कानास्त्रकात्र जन भेगनतीके द्वार के तुरु वे मैं अब सक्ता अन्यान्य विशेषणी जन मां हिंद होते 📗 🕏 चौड़ित हर है सभा अपने भी भोदिन होने। बहालय हुम उन्हें कमेक्सेको कानमें अवस्तासम्बद्धाः 🖹 अनुव्यक्ति शोल, स्वर्ण स्वर्ण क्षेत्र प्रदार 再次確 實明人

and the late of the second

इति तस्य वर्षः कृष्य स्टब्स् र कार्यः ४ ६७ ।

**ब्रोक्स काकनं स्कृति संस्थितसम्ब**्ध निर्विष्णके अस्तिकारकेतः सुन्या स्थानकेतः क्रमान क्रमाराच्ये स क वेराने महासुने। प्रोद्धांना वीकामा का क्योपुरिकार किया 🗈 १ 🗵 तः च कैरकसामलेने हेकीयुक्तं को जन्त्। वैजन्म कुंक क्ष्म कुंक गुर्वे को स्थेप हुए। विवहार्य प्रकारण क्यान्स्तरे सम्बद्धिय १९४ बद्धानी चरित्रं सेव निकारवाम्युद्धानम्। कृषे व्यवस्थात् अञ्चले विवाद स्थानिक स्थानिक विवाद स्थानिक विवाद स्थानिक विवाद स्थानिक विवाद स्थानिक स्थानिक विवाद स्थानिक विवाद स्थानिक विवाद स्थानिक विवाद स्थानिक स्थानिक स्थानिक विवाद स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्याद स्थानिक स्थान चरित्रक अध्यक्षणे उत्पद्धं प्रया मन्त्रिका स्टब्स वाके बहेबजी कहते हैं - 1% फ्रीपुर्किजी मेक्सतुनिके ने बाका सुनका जावा तुरश्ने उत्तन इंश्वित मालग् कर्गेयाले उप बद्धाभाग वहन्तिका क्रम दिल । वे अल्पन पमता और राज्यपरएमरे बहुत दिला को जुले ने अन्द्रश ब**लान्**ने हर्कालय किरम होका वे राजा एक वेंहर इस्तरत तक्त्याको नसं यने और ने नगरप्यक इस्तिके किने क्योंके तरका ख़बार तकक काने। लयं ॥ ५ ॥ वे केटच उत्तम देवीसृतक्त कर करते ब्रह्मतामें प्रकृत हुए वे लग्ने करफ करण देशीकी मुख्यमी सृति सामका गर्म पुत्र और इक्ट आदिने द्वार उनकी आगतका काने समे इन्होंने कहाने जो अंशहरको भी धारे 👀

किया 🖼 किन्दुल निरहण सुका देवीने ही

क्य प्रकार प्राचनात्त्रक स्वक्र विश्व स्वयः किया । १४ ११ व दोनो अधन असँग्वे स्वरी

क्रोधित करि केरे हुए तपातम सीन नर्वेतक

प्रवासमूर्वक उत्तराधना करते रहे ॥ १२ त इसक सम्बद्ध १)कन अभवको सारण कर्मायाली सम्बद्ध

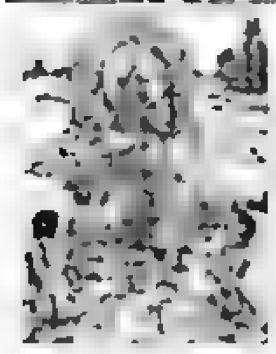

केलीने प्रत्यक्षर द्यान केलाह कहा ॥ १ इ.स. श्रीकृतका १ १४ स

कारणांचे साथा भूग त्याता च कुरत्याच्या कारणांचांचार्य सर्वे सीताहा क्यांचा सत् १५ ह

हेनी कोली के देश । राजन, तथा अपने पुरस्तको जातीन्द्रक करनेकाले वेदन : मुलसोन जिल परपूर्वके व्यक्तिकाक राजने हो, यह पुत्रसे कीने में सन्द्रह है, अनः कुली कह तथा हुन्स कुली । एक ।।

क्यों को कुने सम्बद्धियंत्रकम क्यांने अरोप व निया सम्बद्धियंत्रकम क्रमान् ॥ १७ ॥ मोशीर वेस्त्रकारो अने शर्व निर्माणकारकः प्रमेणक्षिति इत्तरः स्वृतीकस्त्रीयकारकाम् ॥ १४ ॥ मार्थाणक्षिति इत्तरः स्वृतीकस्त्रीयकारकाम् ॥ १४ ॥ मार्थाणकारकामे कालो हैं — ॥ १६ सम्बर्धनाने

दूसरे अन्मर्थे यह १६ होतेसस्य श्राप्य ० ० ० ० ० कम्पर्के भी अधुश्लानके संस्थाने सरम्पर्कक पछ क के पुष्ट अपना सम्बद्धात कर लाकार कार्यक कीरकार जिल्ला किस स्थानको अनेर्यो विद्यस एमं निरम्भ हो सुका का और से बढ़े मुद्धियान् थे: अंश राज कार केरोरि से अध्या और अर्थनावान आरोकका अस कार्यभाषा अन जीता॥१८॥

त्यानीरहोत्री महिन्दी को राज्यी कारकार वाला मृ ॥ १० ॥ इत्या नियुक्त कार्याच्या कार्य केर्या क्षित्रकार ॥ २२ ॥ इत्या भूकः कार्याच्या कार्य केर्या क्षित्रकार ॥ २२ ॥ इत्या मिन्द्री कार्य कार्युक्ति क्षित्रकार ॥ २६ ॥ विकासने त्यांची क्षित्र क्षानेकार केर्युक्ति क्षात्रकार ॥ २५ ॥ १ व्या कार्यो क्षात्रकार कार्यो कार्यो क्षात्रकार ॥ १५ ॥

हेनी जोलीं - ॥ १९ । तत्का ' तुम कार्याती विज्ञीं ।



. .

प्रति सम्बन्ध नवर्षिकी स्थापिकवीयने सम्बन्धान्तक हो। सोनीको अपोन्परीतनत प्रस्तान संस्थान संस्थान मध्यानर्दिती क्यों भक्तव ताम्यासांध्यातः । उनके द्वार भीतपुर्धक अध्यो अर्जुत सुनवर वर्ष देख्या को सरकात सुरक्षः श्रृतिकारीकः सर्वद्व । देशों वाकितका क्रमान अस्तरका हो गर्का कुर्योक्षक समायक सक्विधिविद्या पकुत्र २० ॥ १५ तथा दशीले अञ्चल पासर वारियों है होत्र प्रण देश क्षा सुरुष्ट अविषयित्। — अत्य प्रश्ने अत्य १४ स्टार्कि नामक वर् मुर्च करा बालकारा सार्वाचि क्षेत्रसाम्बद्ध हु सक्ते छ। ॥ १९८ ३५ ॥ १५ ॥

न्यकंत्रकेषात्री कहते हैं। 👍 २५ h हर ५४ता.

हरि क्रिकेट्रोनेकाल प्रकारिक सम्पर्ध करियालको जुल्लाकेट्रोनेकालक कर उन्हराकेट्राक्टर १९५४ असम्बद्धः अधीरानीकाः १६ सामिन्दः १३. शुन्तम् ४१. शुन्नवरित्रः अस्तिः enter contract its annual sit with the free from the sta-प्रमाण क्षेत्रकोषां प्रमुख्या अवस्थित स्थानाओं सामाहे अन्तर्ग केरिया हुन्यू है वृत्रक और देख्यको जरवान पानक केदावी अन्यान कृत हुआ (५३ b)

مرجوري فيها الأوالكي منبس

# भवेंसे लेकर नेरहवें भन्दकरतकका संक्षित वर्णन

লাম বাম বা নাই-আনুগ কম আহিন্দ কমন্ত্ৰ আৰু নিয়ন্ত্ৰ—এ হা চনাসক একল কাণ বৰজা पुरितके. अन्य कृत्यो सामितिक सभ्य नाम्ही कृत्या अरुप्त और प्रावर्टनमें एक्ट्रे देवना भी औ ही तुनी तक्षके पर संस्थित नर्वे क्यू इतिसाने हैं। इति उस चन्त्रमान्ये वस्त्रों समान त्यांने स्वा रुपके सम्माने को दक्षण, पनि और अन्य कृत, 'तह रू' नयक इन्द्र हों । स्वधीपूर्वि क्षत्रिकान् বৰ লগাই যেও অনুষ্ঠা কেই প্ৰটিকিবৰ্ত জীত মুক্তৰ, জনত, স্বাধান ক্ৰাণ্ড আন্তিয় আ कुर्रमं वे तीन ५ सम्बंद देवक संगि। इनको अवस्थि होन कुलंब, कार्यका भूमिक्षण योजसम् क्रमेंक करने बाद नामह राजा। जांचे १६ करने उन्होंने कृतने अर्थान्य असून पूरिश्वास कर मों कः मुख्योजन्त अधिरक्ष कर कर्ता कर है से ही। इसकी ने अपूक्त पुत्र होंगे । उस पान्तकार्ये अनुष्ट अध्यक्त क्षेत्र क्षेत्रिः अक्त व्यक्ति पृत्र कार्यक्रिक व्यक्तार वृत्र नहीं कर के प्रमुख्य के पार्ट के प्रमुख्य के किया है कि किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया कि मुक्तिपुरन सम्बद्धार अस्ति । असून अस्तिन भनके अन्य स्तुत असे एक से किसामारीय के समाधीन मक्किन्तर हो

अपने प्रश्नेत जानके भारतवारच्या वर्णने केना <sub>व</sub>ार नेवान क्षतार क्षतार्थ के विकास प्रश्नेत हैं कि उसके

सामित्रकारी कहते हैं। औरुकियों पर समस् | समस् प्राम्न आपों अहार्यों कु रूपिया अवस्थित क्रावर्षिक यन्त्रमान्य वर्तिभौति क्रांभ क्रिया व्यक्तिको क्रीप्यक्रिक क्रियामार्थे क्रुक्तिक कर्मको हुनको परिचा भी करनाया ।और भएना ही होगी। उस धमन ही एका के प्राणी

मेथा जिल्ला कर्यु, कार्य, कार्य-क्यान, सून्त्रकान, बाव-क्षान बाव्यका-ध विक्रुप्ट्रम, बावम स्वा प्रकल क्ष्म कल्प यह रूप के सर्वात होंगे। अस्कार्य मिलावारीक के तीन प्रकारक दक्षण होंगे। इनवेंग्रे मध्यक्ति सह विद्वार हमी औं एएउस असी MARTINE AND COMPANIES AND CONTRACTOR AND CONTRACTOR

बार्च बाच अपनेतीत सम्बारण शहर में ध्वन अवस्थ होना प्रमुख दूस करना होते.

इन्हें क्षणि क्षणान्त्र संभव् अञ्चलका कार्य, यो अवकाद क्याव अवक्रक, निवृत्य, विकास निवार करन्य, प्राप्ता कि कि है। अध्य उत्तरिनकेश की काम विकासिक की धार्मी पार्टक बीचन राजा होति। स्तार क्रापेने होते। स्वतंत्रम, सुनामां केशानिक, अन्य राज्य सामक तेराहर्वे अपूर्वे सामको कुरमुख्य अन्यस्य तक दृश्य-वे श्रीकर्म्य अन्यस्य देवताओं, कार्यनी क्या समार्थिक हरिनेपाले राज्य अध्यक्ष विशेष अनुके एक होने विशेष हात्री हुनाई, युक्त की स्थान के लीन कारको बाकनार १८ एवं सामाने पनुस्त होता । स सम्बद्ध केवल भी कारको एवं स्थानकारी रुपके पारेचर कुमार्थ, जुलाव कृतिन पेविया और किन्नाओं एकोन कुमा कृति कृतिकान् अस्तरक मुक्क ने की दलका तोने इनको सरक भन करकाओं, अन्याक निर्माह क्षेत्रक क्षेत्र देश देश वैकादश्रेण दोगा। प्रदानको मुख्यामा निमानकः वैज्ञात संपर्धि होते। किल्लेन विभिन् उत्पाद क्षत क्षेत्र वर्षी, १५०को कुनवा, नवीद्वा<sup>ति</sup> नवारी, निर्धय पुढ सुनेत्र, कालुटि नवा स्थान है।

# रीचा बनुको संयक्ति कथा

बाब है, प्रशासने क्रांच काल और अवकृतकं आदिके एवं अन्ति प्रतिनी इसे अन्तिकात्रक स्टिय कुल पंजारिक कि अपने के 1 कर्नी किसी में 144 - जरका अन्य क्रमानित करना है। वैद्धा हम केरी कारों का के बहुत करने कर 3-20 न का पहली हैं कि बहुतन अपनानी अवेक्स के व्यक्तिको स्थापन को यो और न अपने किया का करनेका कुछ । या कोकारों कर स-पर कोक ही कर राज्य का में अन्य कर कोजन करने और अलाव बढ़ेगा क्षेत्र आ के बच्च और ट्राने जनमें किया कार्यमान हो उसने के जाने अब एक कराई भी क्षणक को कोणने परिषेत स्टब्र'-क्या में दक्षित पर्व कृष्टिन निर्में साचे दक्ष । इस्ति सञ्ज क्षित्र अर्थ परिवार कर है करून इंग्लें, वितर्गर अपने कहा,

हैम् " होनके पालक एक प्रकारत काम है। एक प्रकार को बंदाह की किया । यह और इंटियॉफी नुष्ये क्यों नहीं किरणों मुहस्य पूर्व सम्पन्न निवानामाने रक्षणा जो स्था अवन्यसम्ब किया रेक्नपत्नी, फिली जानियों और अस्तिवासीयों पूजा अल है जह की मारवह अस्तिय केव्या साधवा क्रमण पुरस्का मोकाको अन्य अस्ता है। यह न्यूरीशोच क्रमणका नामद्वार सम्बद्धार होतेस

क्रमीबहेक्को कहरे हैं। इसून १८६ रुपने हकामें कि को एक समयन (पनिकेशक)

दु सा एवं राज्या काला होता है जना कामी विकासीयो-नेपार विकास करों की अस्तराज्य अनुव्यक्ते अधार्यात होती है। यहाँ व्यवकार जी कारण के अन्यास्त्रके केन्द्रकों के स्थान में यह कान्य में प्रिक्षात्रक विकासी जनते.

<sup>े</sup> अने कार का यह जातीर कुन्ये स्थानीय पुरस्कात हो औं अपने हैं वर्ष दिन प्राथनी में से लेक रेरेक्टने दोरे हैं जो अस्तर भूते विके कृति ने अनुष्ट अनुष्टि व्याप्त लोगे हैं जो उस कृति में हैं उन्होंका विकास करते. अञ्चलका स्वाप्तक है। अ अन्यक्त संतर्क पुरूषकिया शुक्र सम्बद्धित प्रमुख्य गर्दे अन्य प्रतार है जेने ही जिल्ला कर्न की जनभाका हो जानमा बीचा है

मन्त्रम कर्नुमानी प्रष्टुणी कर पूर्व अन्तर्यक स्खासन्त्रकते क्लके इक्ष्मान को 🛚

किल केले-केस विशेषक शक्त अहमार्ग इक्कार करण अभिन्न हो है। फिला एव जिसका नस रहे हो, वह श्रेषका मन है। किन् करोक्तातीत दान और जुनसुक्त उनकारी भा पूर्वकृष्ण अधूष कर्ष हर होता है। इसे सामा क्ष्मभारते प्रेरित होकर को कर्ण किया करते हैं। बह कन्याकारक नहीं होता। यस-अञ्चलके प्रदेश कर यो कथनमें वहाँ प्रत्यान। कृषिकार्ग किया हुआ पाओंका सुभावत अर्थ हुक-द्वाराज्य केलंकि कर्ज अधिद्व भंगानेक ही भारत होता है।" इस प्रकार चिट्ठान् पुरुष उग्रत्मका प्रभावन करते और अवकी मध्यनीते कहा करते. हैं। ऐसा करतेले वह अधिकेलके कारण राजक है। वर्षेत्रकर्ते नहीं केलात

कृतिये कुळ्—गैरहायते १ केट्ये कुर्मयानेको 🕒 🕳 भारत्य कहा कर है जिस को उसलक पूर्व करका नक्क हाओ हुन हो हो है है कुछ असल्य स्टब्स् हैं।

विकारिक विद्वारोति प्रार्थित का व अनेन प्रायम् । प्रार्थित के अनेन का अस्ति का अस्ति । प्राप्ति के व का कर हो दिन में अध्यक्ति प्रकार करना है।

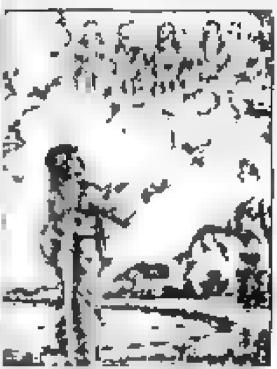

विकास के के प्राप्त के कि कर्म के अपने अपने पूर्व विकास वर्षिय अपने के प्राप्त के प्राप्त के विकास में कहा रेक्स है एक्सी संपन्न के विकेश करते हैं। हो अपने हैं। इसके विकार का किसा की विकास की प्रकार को विकास के विकास अवस्थान का पन्नी अन्योत्त्वको विद्वार ही हन्सी सम्बन्धन अभिने कर्य को स्वारण है। विकिश्न के केस्त पालना। स्वारण कर कारों है को अब सामा पूर्व विकासिक ा करके को अन्तर्क संस्था अन्यत्र करने हैं जह उन्हें अन्तर्क करने क्या मार्च के देख का की देश अन्यत्रक

<sup>(</sup>利用 ) (M· 模)

है क्यांकर कुछ नक्षर कर्याचार है कहा। हुई क्या क्यांना है कुछन है। कुछन है

क्षेत्र काल

भारत कार्य है।

क्योंने का अमरोनोन्स करते ६ जानक और अधिकाल ध्रमक इक्षाओंने करते करा—"विश्वत तकारी भी अभागीत होती.

ाचे करी भारते निरात हाई। इसका विका आसावार रुक्ते कि भी का भी क्षा में जा ने की समय रा

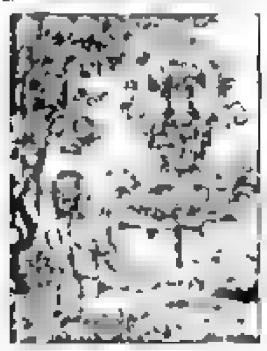

कार्थ में जिल्लाकेंक कार्या जिल्लाक करना विकास करकें।" ऐसा विश्वान सार्थ्य अन्तरिक कर्यन अवस्थान भारत से क्षेत्रकारोको ज्यानसके निर्देश औ कर्मको कहा: जिससे अब हो में बहा हो। क्येंक्ट बारे कारण की। सदानका लीक्टिनामा राकाः प्रत्या, बुहुतको क्येन प्रत्ये देखा। इसके पितवा। बहुतकीये उन्हें दुर्वान दिखा और काहा—"मैं बेहरू कारहरे- अस्थारका सामाजीको समाप अस्के गैसहीके निकट कोले—करत । अदि इस्मिट काल १५ई कामसङ्ग्रहत्त्व आपना अमोह निकेद्द निका स्थापको क्ष्म प्रकारके संक्ष्में तुम्मे प्रकार सहि क्षेपी कर्पाण्डेकमी कहते हैं—वॉनडेंस में करकर जनकी सुद्धे क्या पूर्वीकी उत्तरी। कर्त के सुक किया अनके देशको देखके अञ्चल मुक्तके हुए ही त्राम कर्जाका अनुसाम करके तम एक अनके प्रीयकाओं भारत सहस्र अवस्य को एने विवर्शनों अधिकातकार त्यान कर दोने, तक तुन्हें विदेश कर कार के अभिकास परन बहुत अहिए हरूवा के अपने कोली आब तम एसी-कार्वेशको काशिकाक लेकार विकारके दिनों करना पात कार्यको इक्तले निर्माण प्रमान करों में हो प्रमान प्रीयक्त हर्ती. मुक्कीक भिनाने सने। में विकासि कार्यकार अनोनानिक कार्य और एक प्रकार करीने पहार, कारियों दाभ से की भी कील करना न रिस्तरेसे जिला करता से कार्य के ने वे कम नहीं है अन्तरे हैं

ा अन्येत्रहेकाने काही हैं । यो अन्यास्थाना क्षाकृत की बढ़ा। इसे अक्ताबन अर्थ का बांद्र अक्षाविक में बचन क्षाका कृषिन नहींने क्षावत उटका विकर्तेका प्रयंत्र क्रिका और भवित्रते परस्य क्रमा कर स्थान एवं सक्ष्य जिल्हा को चौने दिल्ही क्यंत्रद्वात अवस्तुकंत प्रदर्श स्तरि की-

> मानि कोरोः यो सादाने अभिकास केताले अपने निकास करते हैं देखा हैकल भी अध्यों क्यां के ' क्यां क्या किया करते हैं। उप विक्तेंको में जनाम करना है। अभि और मुक्तिको अनितास स्वानेवारी महर्गिका स्वर्की के नेतरिता कारोंके द्वारा चरित्रपूर्वक निर्में का करते हैं, बिद्धनम दिन्य राकारोदाम बादमें निवास सन्ह करते हैं। उनस्पतिका अभव्यको उत्पन्न स्थानेकरते नुसक्त भी राज्य होका भीतभावनं विकर्ण एका कर्ज़ हैं, भूसोकर्व म्यूक्कक जिनको करा आरक्ता कर्स 🗓 मां अपनीये बाजापुर्वक वृत्तित होनेक क्लोभान्तिक लोक अधन करो है क्योंक

हैं विकेश के अनुकार के के हैं। का का का का का का का का की कर है के की का की का की कर की का की का की का की का की रिक्षक क्षत्र १५ ते हो इस व अवस्थानी विकास मुख्योंकी लेख प्राप्त करियारी है। springer from the second state of the first terms of the second from the कर । अञ्चल काह के के 19 के हुए करते हैं। अन्य हुन है जो पश्च केवल कुन्योंने हक्ता नहा प्रकारक के का कर कर कर कर कर कर कर कर कर है। इसकी पूर्ण करने हैं जान की परि औ मा के कहा है जो बार का करता है जाता है। एक एक बार की तर के लिए हैं है है मत क्रमान्य प्रद्वापार्ण प्रदानीय क्रमा जीवाल विकास कर करते किस्सीर्थ के कार्यक में स्था and note from any mat it is that are from the free such it is to fire न के के अपने के पर देशकार है। एक देश कर कि अपने के अपने की देश के देश की देश है। क्षिण पूर्ण पर, अन्य और प्रत्य अविषये हुन्। अनियों हान्स्विक अन्य के नोर्ट निर्मान ही। विकास पान कार्य में उस्त कर 10 काइन्स अपने में उस क्रमानको, अनीमी विवाद सेवार क्षेत्रराज्य दिवाको पान करते हैं और यह अंतुन करते हैं कर किर्कृत करते हैं है की कुरुबर रूपक है। क्यांकारों की बाद देखा की अबने और अपने हुए की और क्यां 14 औ नार अंद्र का नकाक बाहुनेक कि माधाना है। क्षेत्र में एक वह कुमाने कहाक में स्टिप् कि कि इस्तान है क्यान्तर होना किन अन्य के नहीं ने साहती का स्थ परित्यो प्रकार प्रतिकारि प्रस्तान प्राप्तानी सकता विरोधन विशे हुए हुआ है था अब के से अंधि क्षेत्रों कर क्षाणके विकास पान करते हैं जाता कामहोंके निकार सम्बद्ध राजीश्वास है। ३९ और है 熟情 "陈" 在 "如" "好" 人,我 不知识 唯 "有什" "我们 化邻苯 化邻苯 经收益 स्तर कर्यों की विकेश कर कार्य करते. किया ने विकास करते और नार्व के अध्यानी क कारक रह करते हैं। "कुंब हो है अरहार मुंची होती यह अन्यानकार से पहलेख was all the transfer and appropriate the price from the first was the transfer. र्ममुक्तार रेज्याचा प्रथम क्षार है। १४ विकार हो है। इसीय क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त है। इसीयविक रिपर argument in the first state of the period of the form of the contract of the first of the contract of the cont कार न अनुसद् अपने था। और एक नकार वैक्युन्त कहीं हुन्ताक नजरून क्षायान अपने विकास प्राचित्र क्षेत्रक विकास के किए का बार्ट के अपने का बार्ट के क्षेत्र क्ष्में के दिन के अपने अपने अपने क अल्लाक करण के द्वारा का निर्माण के कि को को के द्वार के द्वार करण करण के निर्माण के कि को का निर्माण के निर was at taken to the contract of the term of the same better the attraction.

a annual a sur a march suight <u>march a annual a said</u> विकास अन्यत्य कर्णा है जब को अवस्थित कांग्यानीको एक्ट दिखन अने वृत्तिकार सेवार week a terror man been man to be a built amount to be designed. ्र ने बरुक है सर्थक दुवल ही जिल्ला है। ये कहार के ने हैं बेबला है करा रहा है है है के किस्तुत के हैं देखता क्षेत्र का बालक्षणिक कर्मी काइक और पादक का

क्या होते स्थल कर्ने में या करने अस्तर करन 🏮 जो वैश्वदंकपुत्रक कर्कावेत क्रिके पुर, कारहको भूमं वृश्विकं निर्म भीवन करते हैं और वृश्व हो क्यानेकर देशकीरी ज़ुटि करते हैं के पितर वहीं हुन हीं में इस समक्ष्ये सम्बन्धर सरका हूँ जो मध्यों, पूर्वे तथ भक्तनक उन्हरेंका जल करहें 🗓 प्रमाजनीका सम्बद्धास कुर करते हैं औ देक्ताओं के भी पूर्वकर्ती तक देक्तक इन्द्रक के मुख्य है ने पर्यो पूजा को भी उन्हें प्रजास करता र्स् भरितम्बार विद्याग मेरी पूर्व विद्याकी स्था करें, केंद्रेक्ट् फिल्क्य टीक्स टिवारने रहा करें। भारतम् भारतम् निहरः पश्चिम स्ट्रेसको सन्त सोजनः संदर्भक भित्रर उत्तर किरतन्त्री तता करें जर समने रुवनी जनगर राजाती भूगों विद्याची तथ अनुराने दोनमं प्रच जांगमे नंतं रहा करें जिल विश्वपृत्तु, अग्रराध्यः अयं, धन्य, सूधायम, भूगियः भृतिकृत और भृति—ने विकरीके में कम हैं। कारण कारणका कार कारणाल के करू ક્ષેત્ર વાશનથાં કે? અને કાઇક લાક માના તરા है का बोल्य बात स्टेंब्ट हुई। दिश्यक च्च चच−पे निवादे स्थान स्थान मान्य नाम की क्रम ही क्रमन है कि की कि कर प्रकार की देश की करहा थे हैं। क्रमी और बुन्तिः में निकाल कर एक कर मार्थ है इस इस क्षेत्र इसके हैं। जिल्ला है विक्री लड़ाहित के अध्यक्त समाहित्र मेल एके जो ६ कर सुपक्त राज्या को और सुप भोग किया कर्ने

च्याने क्या विकास है — गर्ग प्रणा कारण मुद्दी करते हुए रहें प्रणात क्या अल्प न क्या कारण क्या कारण क्या क्या है और कारण कारण कार्य क्या कार्य कार्य के कार्य कार्य के कार हुद्द प्रभावकार क्या के क्या कार्य के कार्य

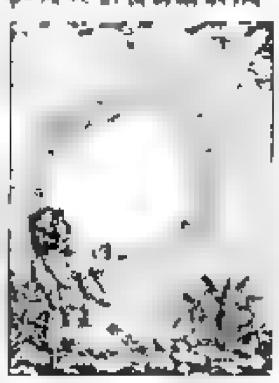

-

क्षाचीय विकास ग्रीप के अस्ता है। न्याची हम् हेर्न क्यांक्र है अक्टूबर प्रकारिक स्थापिक प्रकारिक स्थापिक स्थापिक रक्रमीयाँ रक्षाने में १ वृ नवस्य कि कार सन्। क्यादीची प्रतिकार स्वांत्वाप्रशासक an answert maid publicate att 4 म्बर्गात्र क्रिक्स्य च क्ष्मान क्रेस्ट्रक्स द्वार्यक्ष्मेत्र का गण्यांच कृत्युर्वर । रेडचेन्द्र स्टेन्ड क्लेन्डक्स्यू क्षण व्यवस्था कारा कार्युव कार्या ३४ कृता प्रक्रीय व हराकी, करणवान सीवान करणान न कुन्तिका का स्थानका के क्रिक्रिय है क्यां क्यांच्य कार्यक्रमा संबद्ध शब्द नवर्षकाने कार्यक्षी श्रीवृत्ती से व्यक्ती ह बोट्स्यारम् विज्ञानात् बोर्स्स्यानस्य नामका निवास को ने किसी कारणासका क

उन विक्**रों**को में सन्ता ननत्कार करन हैं औ हैं। आदि देशकर्ती, क्या, वारीय, वारीवर्ती का दुल्लीके भी नेवा है, करककमां पूर्ति कल्लेमाले उन किटरीओ मैं प्रचल करता हैं। को पत् आदि समावेता, मुक्तेकर्वे स्था कृत और चल्लाके भा शायक हैं, उस नामस्य विकर्षेको में जन ओर सम्प्राणे की नगरकता मत्त्वा हैं। स्वर्ट्य, प्रदें), भाग, आहे, आकास और मुलोक तक कुक्केक भी को नेशा है, उन किउरीवर्ड मैं हुन्य ओडका प्रमान करता हूँ भी देवविधिक जन्महास, सम्भन संबद्धेकरा बन्तित दथा सदा अक्ष्य करनेक साम है, उस वितर्धकों में हाल महिन्द प्रकार करना है। प्रकारी, बार्वर, बांब, बहुब हुन्य केलेक्ट्रोक्क कर्यों हिन्स वितर्हेको बहुत कृत्य विकास कार्य कार्य है। विकास क्षेत्र के विकास कार्य Parties Service 1

क्रमान्य कर्म कर्मा के क जन्मार सहार कार्यकर है किस देखी दिसाओंकी जन्मशिव केसी हुए उस सेमल कार्य शिक्सो ह





ही समाध्य अभी लोकोंने 'नेका' के पायले ततको। हो क्योंग्रंब लीका संस्थान श्लोक है। एके अके-उदाके भी मानकावान और स्वक्रमां बहु।में किया इक्ष आहु वहि किसी अज़से विकास कार के अल्पाना हुए होने. को इस ५०औं का माराम हो में की इस क्योजी पासने को होता है और करेंगे नर्गत । अभ है उपन्ति होत्रम 'का नम् क्राइने क्षेत्रे अक्षम दक्षि होती है। हात्यानमें प्रकारको क्षेत्र। अन्यक अन्यने और किया अन्यना औ आद्यक्ति क्षेत्रकारको वर्तेत इसका कहा हो ही कि दिन पार्व भ्राप्त स्तर निरम्भ एक सन ear प्राप्त प्राप्त केवल उपयोग उने प्रशेषिका है, वर्ल अर्फ भारतेल उपयो विश्वय की उपनियति भंग कर प्रदेश आत्मकार प्रचार करेंगे. यो कीया. होती है, अनः महत्या । प्रकारी भीवन स्थानेवारी अक्षेत्रेके संस्थे हमें का कांग असन जनन विके क्वीके का काले और क्लेक्टर है।

> क्यां क्यांक्यां अक्षां हैं — लीड़ॉकर्जे । तरकरा र्यानके प्रश्नीय अस प्रवेकेट भीतरके छात्रके अञ्चीकारी वर्षेट्ट अन्यत्व **इस्टेवेट इस्ट हो और म्ह**ण्या



चुर्वेद्धमार यह सम्बद्धमान स्थाने होश और तुन्हारे | होता है क्या **होन्य- कर्नु**में मुद्दे बहेन्द्र भी नह सती अभिन्तार कोना होनेनर सिकिको प्राप्त अभा 💉 उम्बे मेन्स कर्नेनको निन्ने और प्रकार करवा है। भाभ अस्त स्त्रोधने भारतस्त्रक दक्तरे कार्य । राहेर, ४५ और फ़ा-पंत आरंग्जी उच्चा क्या है। भंद्र अस्य इत स्लोक्ट एकपेनीको स्वर्टा करे। यद स्रोप रक्ती पीको प्रकार प्रदर्भक्ष है। वे बादमें भीतन कालवाले अब बातानीक बाजने साला हो। भारिक्षको इस स्तीतक कर कोला। उसके मही असेक्सप्रकार प्रेमणे एस कि छन भी उपरिचन करने और प्रनारे दिन्ने दिन्ना प्रधा बाद्ध भी विकासीह अन्यन हो।।! चाँड **संतित्त कालाग्ले** रहित शास्त्र सं अने का किसी बेटने बॉक्ट से गया के जनक भ-भाने प्रतिक भारते किया गया के अभव अक्षक नियं अनोत्य प्रतिक मानोहर्योहे उसका अनुसान इशा हो। अपूर्विका सम्बन्ध साधानीय देखन हुट्छ हो। न उसमें विश्वित करवाका किया क्या है। असना को की किया बहाके का दिलाकेने दिन्ने किया की सी भी पह बाह आहे हैं। अर्थ और पहले उन्हों होत करको अवर्ष होता है। हमें सुद्ध वेतेनका अह स्रोत कर्री साइमें का जात है, वहीं अनलेगीकी काम कर्मकः वर्ग अने अनेकामी तरि का होगे है। बार स्टांश हैन्यम् यहार्थे साहार्थः अध्यसः यः स्थानस्त्रे इसे बारह सम्बंधि क्षिके स्वीत प्रदान स्टब्स है। इसी १९६६ हिर्मेल करने का कल्पाम मा स्तोब हुने प्राचीन कर्नात स्थितिकाल होते हैं। वसका प्राची ৰাজ্ঞ<sup>া</sup> লক্ষণত কা ভালত কলিক ভালচাতে

and the most of mile in the first of following पान करते हैं की इस स्वाहित है er digital disease, may make any and and मानित्रम् रूपान स्पृत्रिकोत्तर्थे सरस्यका धारेत के स. है. इस के बस्त का प्राप्त and the plant from the same through the same of the 

ार केला अरुप्त अल्लाहर का **पर क्ला** करने हैं कर है। हिंग्या भारतक ही है। है कि पर्यक्ष के यून व्यवस्था व्यवस्था पर्यक्ष पर्यक्ष the day of the seconds.

## भीन्त्र वानानन्त्री केच्छे तथा कोट्ड व-व-वटके क्षेत्रीनक्षी र

**व्यक्तिकारी कर्ण हैं ... ५५१५ १ १४% । ४४%** अरू कु चीन क्षेत्रों रेन्स्ट्री प्रशास है । हरता प्रतिकार की नर्ज कर पुण करन विकास केलीलें और राजीको कार्या । जापणि अपूर्ण अर्थित । इत्यार 🗂 👍 🛊 🗷 है कार्याचे पर पूर्व भागम का न कर कर area from your are think a now

च्याने अध्येश होती की अनके ब्याजनना सम्बाधनहरू बेच औं कारों की। भूत अधिक धर्मा की महिवारी में और मैच अधिक कोचाह नहीं होने 😁 इन अल्लाक नेवाली होंगी प्रश्लिक प्रश्ना अञ्चय अपनी समाग्र किरणीते भारतूर्व (१९४०) अभिक सर्वे जो पहुँ-परे के अकत कहाँ क्यारी जासले अली क्योपल समें हिन्दान अध्यक्तके पृथ्वींगा सक्त ही कहीं और मुनिके लिये कार पूरत प्रास्तुत करती भी भक्तरना भूतिने भवने जरा वी बनके आउनके क्योर भीजूद महत्त्व और इसके कल्प्यासूनी की भरा रहता था।

भूकि जुनिके एक भाई थे, जो सुकर्जाके नामके मिक्का के बच्चीके करते भूतिया किर्नाहरू क्ति। वहीं जनको हत्काने भूतिने अपन प्रश होतामा क दानिसीरक किया पर्यक्त स्टब्स

भारत पुरिश्व केन्द्र किया है, विकास साथ कि या प्रत्य के सूत्र की अपना कुटी जी कर \$1. 电线电流电影电影电影影响 (1) 电影 (1) 电影 (1) (1) (1)



दिल्लाचे अक्षात राज्यात कारणात हको अनीकार में अन्तरी सम्बद्ध समावा वैशासकोंको साथ की समावे किया क्षेत्र अपने होते पहेले बुद्धादेक पूरि पूर्वि अपन विकार हुआ हरियम अस्तन्त परिश्व होता है। प्रश्नक पानने पाने भूदे । प्रत्य कृतिय मुख्यानिको । पान कही केन मारकर करानको परिचय हो आप कर्म होकर का काला रहाने रेक्ने रेक्ने किया है कि उस करने क्ष्य कराये अन अन्तर्भक्ष समित्रा कृति और कार आदि जुलाई रहे। जानक होते हैं। अधिकाश्वरणे भाग कर समस्य मन। अन्य आकार के पार्च करते हो सकारक आप अर्थान्ते सब और श्रास्त्राच्या पोश्य करता भीर संबंध द्वार सांस्थ अस्ति साम से पत्री । असे हैं। अस्तिकेश स्वरंह द्वार सरका की हुई आंक्रिको स्थान हुन्छ देखा शास्त्रिको बहुर हुन्छ। जीव्यक्रिकोते स्तुत्व वक्ष भरते हैं। व्यक्ति वेक्रिक हुआ और वे भूतिके भवते करते जिनिक हुए। वैस्त्र तक राधन वह होते हैं। हुअनम जन क्रमहोंने क्रांच्या, निर्मेद इक्षा क्रांन्सिन क्ष्मांचर्ट वी नहींकेट अस्तर कुन्हों हो, अरू अस्ति है हुन्हीं दक्षरी अपन क्रमानिक कर्क हो तम कुछ इस्तान्। क्रमांक क्रमानिकारण और अर्थस्थान्य हो। रेपार, केराको आहे. कि एक अन्यापन की पहले करना करा अनाव, पाद, वे.च. गांधाओं, राह्माव, अन्याप, पाद क्रावंति, में पानी अपने भुरुके क्रोम और अलका। युक्त कुन कर्ना तम करे—ने नरी क्रुको की हुन कारण करिया। यहाँ अपने दिसमें इतका होता, उन्हों । शुंधे और कुनहोंने कुद्धिको अस होयों है। वस्कींको है, जिसका कि मुक्तके अवस्था कारनेक स्टेक्स है । इनकी उत्पत्ति है और मुक्तिने इनका सब होता शारिक करने हुई देख गुरुदंध सुद्धे विश्वक को शास है । देश देखने सुन्दर्भ कारको कहि करने और कुन्दर्भ है हैंगे। जिनके (भावनी करकर ६०३) भी करके। समझी पन जोता होते हो। बुनको भनवनेने हो। काल को सहसे हैं है पुरू अवस्थानके प्रापने गांध जल क्रामिनोंकी पूर्वे करता है। कुन वेशवस्त्राओं म को, उसके देखे कर 2014 हो सकत है है जिस किहा महिले करिया, क्लोंने किए और पीक्नेने

मोद्री एकास्तिक की कोश अस्तिक विकास

अपने करके प्राप्ते प्रति पार प्रशिक्षकोर्षे अह निष्युक्तको निध्य प्री अपन्योपे करेथ, क्यी और कार्यक प्रतिने इस (एक अनेक एकारहे सोच । ५४ आदिमें भोड़ व औमें सिकाहा, पुर्वार्थ क्षिकर करने: अस्तिदेशको काम एदे। इसरे कडोशक करने इक्त इसा कश्में बागराको कान्द्र भीवन किया और कुल्हेना नहने देश कान जन्महा दिशांत है। अन्त्रे स्थायक होने के स्थाप ्राच्या असन्वयार्थे जारकारूपारी विश्वत हो। अस्तिकोत्त t क्रामिन्ने कका – समान क्रामिन्नेक क्राप्त शुक्त सम्बूगं भूतकि अन्त करवर्षे विवास स्थ करका। ऑक्टिको १५५८का है। कार्य पार, दे<sup>न</sup> समान आहे असन कार्य हो। विद्वार १४४ एकको एक भीर मींच स्थान है। के कक्ष्मून बालों कर स्थान्य , बालों हैं, बाल किर में ही हुन्हें क्षम (स्थानक भारत करते हैं। समझ वेक्नाओं से शॉब टेक्नाने अस्ताते हैं जन्में आप क्रवेंने करिया करके क्रमकार रीकारों अभिनदेशको जनस्कार है। को अधिओंने असंदरकान अनुवास किया था अवस्थितक कामध्ये भेजनक महरूपमा प्रमा कामध्य काम्येकारे इस जिल्ला स्ट्राई पहि कारवारे हैं। हसार्थ : हैं, इन अपनोक्ताके प्रभाव है। अहें, हुन कमुणी हमादे लिया वह प्रभावी कार्य करवाल वह हो। देखना श्रीका मान हो। भागकर अभागि द्वारत प्रकार प्रकार प्रकार क्रमा अस्टिन द्वारा स्वाह अस्टिन भित्या तथा हिन्दा क्या रोक्स रोक्स भीती हुए करना। अवस्ति का प्रकार करने हुए भूकारी पूर्व करके

----

कर्मा असीर अञ्चल निर्मात राज्य प्रतिको क्रम | वर्ता ( इसमें अ) असेन्द्रिय राज्यती प्रश्न है। वर हात है। एक पर न्यान्त्य प्रकेश के के बन्दा | कर्मान पूर्व के करना है एनं के हैं है। प्रयोध and the distance great record model in the contract and the second model in रिकारका कर्म कृतिका एक क्रांत्री है। एक क्रांत्री पूर्व क्री एकारी है अध्यक्षकों प्रस्ती। को ने अपने पर पर्यवर्गी कुल कर्ने र ने कुछ करते हैं। इसके हुने कुण की प्रशास्त्र का का का स्थाप अन्तर में नोले विकास किया हुनी करवहर पानी हुएको सन वामे मुख्या से म्यू निहित्त हाला अने अन्तरक है। का का अर्थ करना दिन्ह है जिसके कामूनी प्राथिति कार्य नामी प्रभावक के इस्तर पहल पूर्व प्रमाणकार है। अगन हुए हैं किया हुए एक पार्ट करते हैं तुम ही पहले परितार प्रश्नामीको जेक्स परितार काला जनसङ्घ मध्या सामग्री नेपारी सम्राज्य का प्रमाण र्गालक प्राप्त को अपने के फिल्क का मिन्न के राज्य समाने राज्य है जब समान वार्याचीका भी। क्ष्मान प्रकृत ना जानू के हा अपने क्षमान करकानी है केन्द्री के तर राष्ट्री पर करणात्र केन्द्रे केन्द्रिय केन्द्रिय की का है। हुए हुएका उन्तर्य केंद्र कर कीच कार की है। क्रमान की गण्यात कर कुछ हो। कुना लड़ा न्वेचना है...त.स.च्या का अवस्था के की ही। कि विभागीय का प्राथमिक प्रदेशीय के दिन के प्राप्त के प्रदेश कर की अपने के अपने के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त हीं के ले के कि का मुक्ति का अर्थ है है है अर्थ करते हैं है कि का का many of these desires on a property from the rest desired by the stage of the e se sépa नेवांको क्यारंक प्राचन प्राचनिकालिको प्राचनिकाल इत्या कर अवस्त है की है। कार्यात कर्या कक्षा को प्राप्त को रखन अन्य अन्य प्राप्त सकता कार्या के अन्य है। नैप्यों के लाई शुरु कि की की की या प्रकार करता है की विद्यालय की कारण भी राज्यका को स्थापन के प्रशास्त्रकारों को साथों कामा का है। हु कहा उस क⊣हाँ जी कि काल कर्मान्त्री पहुत्त है को कालक कामन हैकों केन्स्रान्त्री उत्तरी होतेल कोलने की अस्ति है है किया है। इसके हरण का नार्गाह अन्यो की कार्य की मान की कार्य कार्य कार्य बारक के राज एक प्रोडाके स्थान अपने एक्ट्रों विश्वानी प्राप्त पर पान है। एक पर बीरार भी का का पहुंच की वा अवने पाल की पहला है। अपने पालक का के पालक उन्हें की पाल की का करावन स्थी काल कर है। इनके कुछ कुछ कर अध्यासी उनकी जनवी हों। पार्टिक कुछ कर्ष क्या प्रतिकृष्ट प्रकार पर्या क्या है। क्या अध्यक स्वयं कृष्टिया है। या मार्थि को कराना करने किया है का अस्तावक राज्ये वह करने कर कर्या के स्था है। देश के कार कार्य सकते सकते कहा किलाई में के कार्य अवस्था हुए तहा कि वे ११

नामु में और इसके साम का माने के पाना हुए । अपने वाद माने वाद । वा क नकालक काल सा है है। उनके लागक पुर अस्ता है। करक ana mendikan tipa a kada ma ke ana

≰िवश्यका सक्षात भोजन करते हो, इसलिये अस म्होजसे बहुत संस्कृष्ट के हारित उनके अरणीर्थ

प्रमा कारता हो और इस प्रकार पृथ्वित हो स्था सम्पूर्ण विश्वक करूपाय करते हो स्था अपोह करावी साहिके किन्ने सहा क बक्त करते हैं प्रमुखं विद्युव्धित प्रकारी करिकाका

तूम्लर्स के इन्तरनाके नियं तसंबा अपूर्वित्वित वेलेंद्र करण वास्त करने दत्ती हैं यू क क्या क क्या. एवं भूतीके स्वामी भगवान नियम्, देव क इ.स. अर्थना, कलके, स्वामी क्या सूर्य हथा बद्धमा हो सम्पूर्ण देवना और अपूर्ण को नुन्हींको इन्द्रियोद्धर संदूष व्यवके नवंद्यांकाव प्रका साम करते है कितने ही महान होगसे सुनित बस्तु करों

 हो, वह पन तुम्हानै क्वाजाओं के प्रकृषि बुद्ध हो बाले हैं। सब स्वागोनें बुद्धार क्याये किया हुआ साम हो सक्षणे वह - अपूर्विमण बाव के कियोग स्थापे केंद्रम क्यां भौग 🖼 🖰

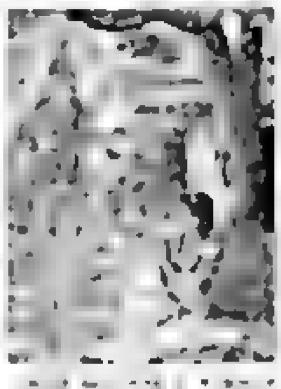

- श्रीनः असी असत क्षेत्रे पिता असते व्

भी दोन अध्या करे हैं, अन क्ष्मको का स्तीत कि अक्ता—में काफ कुछ रहा

कोशकारी चौंके तरकार अध्यक्ष के भने। अर्थनामके - केश है। प्रकारीकिय क-म्यारकी केश समर्थ के उसे करों जनक आजिका जिन कहा अनुक्र मार्थ का अवस्थानमंत्रीकी परिन होती है। और संस्थानक निर्मा एको अन्यन्त्रामें उन्होंने बुठके आध्यामें प्रवंश कार्यन्त्रको सामान्त्र मुक्ति एके मुक्ति एकेको सामा विकास और वार्त अनिवासकार प्राप्तिको हो भावि होतो है। यहभव अन्यासका समाधा आहे हैं। इसी बोलाने उनके हुए भी कोट भाउँक कहा। सक्कार क्यान्त प्रान्थिके कोर कोर कीरी है। कारणे अवश्यको स्टिश जिल्ला असंकारी कुशके काहासायकिक सम्बारको कारको सांहरा अहसी कुलाने जानक बनके नएकींमें कुलान किया। बनके के अभेरसम्बन्धिक कुलाने कुलाने समित

⊞र्विकारी प्रश्न काल पुन्तरण अविश्दरणे काइम्स , जीकीश भी जेश औह बहुश कर पास है। मैं का महत्त्वाने कुछने कुछने हैं। के यो पाँचे दे अर्थ । अस्ताह यह क्या मान है जोदे तुर्वी कुछ पता है। लिये कार्ये । इसले सुभावर केरी असलका अन्य का जो अन्य को अन्य कार्यिको अन्यो आको आकार्यन असिनके कर् गर्भ है। भूगते पुरके लिये के कुछ मौत है। पुरले आदिकों क्या को प्रशाननकों कर पुरानी। बाह सम्ब प्राप्त होता। इसके प्रथ होना अहै। प्राप्ताणी अहः स्ट्रास्त कृतके नेत्र क्रीहरू बाहण समस्य हो। भूतीक चाँत क्षेत्रको में में में कह स्थानो । अनका आधे कर्ताने स्वाधिको हेक्सरे अप दिस्से और मुक्त 'श्रीन्य' सभमे प्रसिद्ध एवं बच्चभरीका स्थानी । उसी अब्बु अक्ष ब्रॉस्ट्रिक 'क्रक्क' वेडॉक्ट इस होता. स्थान को यह समामनों, समामनहरूकों और जाराबाद स्थानमा भूति मुस्कि <sup>1</sup> वीरण भाराबाद्य हुन भाग मुद्धिकन् बोरकः को एकश्यानिक होका दुसः हुत्य, को श्रीकर्णा पट्ट होता। यस अन्यकरी क्योंकी: क्रम नेटी सहीत करेगा, क्रमकी क्रमका बन्धुम, क्रमिक्क, बर्धिक, धार्किक तथा धारावरू— वे भाषिताकार पूर्व हरेंगा क्षण उसे पुरुषको भा आहि। और देखका पाने अमे हैं- इन सम्बद्ध हम्ह होंग होती पहोंगे, प्रांके करण, लेपोर्ने और होगकानी शांक, जो महाकरों, महामहाक्रमी हमा हरके। भी अनके रिकं भेरे इस क्लेक्स कर कोला. सम्बद्ध भूगोंके कुल होति। सामोध, अधिवर्षुः कशके दिवने यह अन्यन्दा पुष्टिकाश्च कोन्य क्रीन (तुन्धि, सुन्ध, भाषक तुन्ध और अधिक—के स्थत य अरने क्या अयोग्य अभवमें होन करने अर्थदेक क्या समयक अर्थार्थ होने। मुरू, मधीर, इ.४. क्या भी क्षेत्र हैं और अनेत्व प्रश्नोद्दश कुन्न कन्यन विश्वहरू स्टीकन प्रतीत किन्नु संक्रान्द हैं किन्तु

कुरनेपालचे सान्त कर देता है। पुर्विना, करावाशका 💎 औरहक्तिकी। इस प्रनाद की पुरात केंदर तेका अन्य प्रजीवर शतुक्तीहरू। सुन्न पुत्रत मेरा का , स्थानको द्वा कर्नन किया अने सरकार समान करेंचे उनके पेनरिका बारे करके।श्रा होता हैं। जनम करके महत्त्व पुश्चका बाजे दिना है सक वार्कक्षक काही हैं— मुने! में कद का काको समान मार्थ होना नहीं हाती। अध्य भीकान अभि तन्त्रः वेस्त्री-वेस्त्रो सुन्ने तर कानलन्त्रः वर्गन सुनन्तर अनुन्य अर्थन्त्र भागी क्षेत्रके पार्टेश्में रूपीय आएक रोकाल की जाना कर अध्यक्ष्ये कर, राज्यकों अवस्थे क्षेत्र क्षेत्र के प्रान्यतिक हैसा। इसके उन्हें नहीं पासलक एउं।। फैबरनतके क्रश्मां वस प्रकासकेक सर्वाद्ध देवे कुछ आहरत और मुकारते व्यक्तिक देवते। यात्र होती है और सदशासविताल असमसे महान चुक्त जनमें कारा-'श्रीत प्रभव राज अंग्या किश्वीने होता है। इक्शमानिको सम्बन्धे स्थान

कार भे हरू के पह एक बारव नृष्टिके शुन्त होता. जबके भूग तका राज्यके किया वर्षित क्षेत्र के है क्या केन्य अन्यस्तरको कथा भूतनेने वह । प्रमुख्य सम्ब प्रश्नेन मुक्त हो जाता है। रेमक कार्यक्रीका सेराक संत्रम का हाल कहे की का ब्रह्मी इला कवा सका सकारा के कारनी का मान-अन्तरी कथा समय करनेका महुन्य देखताको । प्रस्ता होस्टर करनारमानी सुरिद्ध प्रदान सरहे हैं। मूच्या प्रथम करणा है। इसका ही नकी नाम जैस्तो कृद्धि चन्द्रा क्यूच्य सुप्त कर्म करणा है। कर्मभावी और पुरुष कका गुणकार गुलीकी प्राप्ति किसकी यह जीवह इंडीकी अध्युक्तन जिल्ला क्षी ने हैं के नकरों के देवला, अहाँक इन्द्रे चतु हातिका अरोग के लाही.

appell Philipper

# सूर्यका तन्त्र, बेटॉका प्राकटम, ब्रह्मजीङ्गा मूर्पदेवकी स्तु'न और सृष्टि-रचनका आरम्भ

क्रीपुर्वेक केले - दिलक्षा ' कार्य ' क्रमायदिकः | प्रथम क्षाप्य । वाल पुत्र हुए ' क्षाप्य और प्रदेशकः 19वरिका पर्नोधीने कांत्र जिला और मैंने कार e । वैतर्थ अनकी आ भाग की रे हा के मार्ग अनकीयां विक्तास्त्रक हरी सूच । अस राजाओक अस्तृत । इब भनकर स्त्रीय केस। बक्त के र वे सर्व के हैं। मंत्र, विक्रम आदि स्राध्यानी है में घरता चानता चलालेक को जनकरो 🖠 तरः। उपन्या सम्बद्धाः अर्थः अर्थे अर्थे ।

प्रकृतकान्त्रों क्षांचे बावकर विकास कर्षीय पूर्ण हैं। योग राज्यकार वर्श का<sup>र्</sup> हुए का अभ समय प्राप्त मारचाराचार तथा प्राप्तमे प्रचल हुन स्वयाओंन्स प्राप्त हुआ। उसके भीता समये प्रणियमक अपि अपिने में पहाकी प्राणीकी प्राण्य कित्य कराये । अपने तथा तथा स्थानिक स्थान हथा।

म्राकृत्यं क्षात्रात्रक्र व्यक्ति कृत्यम् अध्या हूँ विकित्ता । इन्ह्याः विकित्र और एक व्यवस्था के अध

 मार्कप्रकार केंद्र वर्श्व परस्य पर प्रापृत्र क्यतेगदेवसमें करा-कम् अवस्था मेह प्रशासी प्रकारने किर में आर्थि और सभा है अवसूर्य समानका भाग कारण है जान कारणस्त्रका एक अध्यानको एक पुरन् भागर कार्यकोको कर्मन सुक्षेत्र विकास सङ्घर्ष स्वयु । इस्तरक <sub>न</sub> ज्ञानस्य अवस्थे, क्षेत्रसम्बद्धः अञ्चलकोणि जालसङ् आराम्भ् नामेश्व अन्य अस्य केन्द्र हो सजा, जिल्होंने । इन्हर्मनी जिल्ह्यमान में र उन्हरीय उन्न अस्यक्रम मुक्तिक करण रहका का क्रायत हुए के की सभी, बेटन किया। जाराजन उन जाराज्यों मुख्यों बाब्या कारफली, जुलाके नाम कन्य सम्बद्ध सन्तर्ग 🐠 बह बहान राज्य प्रकट हुआ। उससे प्रकार के ऐसे बोक्स्फा बार्चन सुनका समावा समावा वु किर पुत्र- तरकता का चन लीन पार्डावाओं मामोले ह्यून अस्य है। पूर्वप्रकार प्रवासि अस्ति । इत्यान हुई, जो पन-बन स्वीका उत्तरम है। 👫 क्षा प्रकारको अञ्चलने अन्यतः अन्येका प्रकार, इस स्वकारको भूगीतकार प्राप्तना गृश्य कार प्रकार क्षेत्रण साहित्र अस्तिहेस कालाको अन्यम संकर्ण अस्ति हुआ। अन्यमे "उत्तर "पह समृत्य काला कुरू विका आदित नामको एक मुक्ती करना अन्यत हुई विकार तथा और तथारे मेरव अन्यत हुआ उप विकास पर्वादे अक्ष्मपूर्ण भागमान सूर्यको अन्य किया । अन्यार ७ सूर्योक श्रात सम्बन्ध निवास है अस् सम्बन्ध क्षत्रेवृत्तिको मुद्रा' — भागतन् । मैं सभावार प्रथमे हैं इक्षतित होते हैं और काण आक्रमांतित कार्य हैं।

tifes our and more than his process. पर्व प्रवास है। स्थाप स्थापना र प्रदेश स्थापनी । **बार के परिचय प्राथम अस्तर १०० कर प्राप्त है है ।** सन्दर्भ ३ वर्डबर केन्द्रका क्षिप्रकार के अध्यान है की राज्य है A specimens the detectable property and the late of ्यूप्तित । श्री**मृत्यो** सम्बोधि महाराज्यके, अर्थको ए अन्य क्षेत्र हार्य क्षेत्र क्षा है। जिस्से के कि कि कि कि कि कि कि कि the market the to market been being market mit i to b इस इक्शाद रेक्ट पहाँ। ३० लगस्ति । ४० लग्न इस इस इस वर्ग में रू है रिकारी भी भारत किया हम प्रमान हमा अभिन्द्रान्तराज्य राज्य ने व ४ नकार में सार्च केंद्र च 🛊 इताला अभी ओहा अन्य हो 🔻 विकास करते प्राप्त हरूर प्रस्ता अन्यस्था प्रस्ता विकास स्थापना विकास स्थापना विकास स्थापना का विकास स्थापना व मुक्तिक प्रकार के प्रवास कर का अवस्था क्षेत्र अपना को अन्याप स्वापना के कार जिल्लाक व व्यवस्थान के बाद के विश्व विकास के बीच के बाद के बीच के बाद विकास के बीच के बाद के बीच के बाद के ार्व करता । या रामण ज्याच्या एक । यो दूर लग्ने भी अभवी पण हो अर्थिक को 1 दे । सर्वाचन कक अर्थक प्राप्त का को बनाय प्रतिकास अर्थक है के अन्य स्वयंक कि अपने कि पार्ट कारण के अन्य करना करना के निवाद का प्राप्त का नहां है। जनना किना इस्त रिवाद के

भा सराम्बन्धानं स्थानसम्बद्धाः स्थान भी रिक्ते सामा क्षेत्र पद् और स , अद्भवे प्राप्ति प्रभावती प्रवर्ति नक बारको क्यान राज्यों (स्व.) कार्यक diani pipi tolan discui mani कर्म हर्त्वाचे प्रवाह तथा उद्योगक क्या गामा गाम गामांची हार्ज्ञांच्या क्रम प्रवाह्यकार्थी क्रमान्त्रकार को अनुसुन्द्र क्रमान्त्र । जनक क्रमान्त्र । अन्य क्रमान्त्र नक है । व्यक्तिकार अने क्रमान्त्र र हरिया कर अवस्थात कर है। ऐसे और कर है रहे अर्थी किया मुख्यत है। मार्गाच्या १ राज्य है देश में १ व. ची.च. व. . . . . . च.च.च्यांच्या श्रद्ध असी अन्यक्रमानी की कर पुरस्क पुरस्क पुरस्क के। किस कारते भी सम्बन्धिक सन्तर्भ कार्य कार्यन (वीकारती the displace describing has a sub-till ना संस्थानमध्ये ६६ इ.च्योजन १६ १० है। क्षेत्रपरितरिक्त करात्र विराय के एक जिसमें अस्तान अस्त्रिक्ति स्वाप्त कर्यों के अस्ति अस्ति कार्य कर्यों है। अधिकार कर प्रार्थिकानको ता रहा है। इस अपेने हुए। प्रार्थक अनुसन् देश वैद्याला, सेनाई विकास मक्ता है। इं में से दर्शन के मन्त्रीय क्षतिक के तथ नेका करका मुद्री राज्य की र राम के दिवार के जिला का कार्यों के अनुसार a नेत्रण को प्राथमुख्यको प्रधानन है। मैं क्ष्मों के | उद्धार मिल्क आणि क्षमा कर कार्य है। के क्षेत्रको । स्टब्स्ट क्षेत्रको स्टब्स्ट क्षेत्रको स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब् ा स्थानक कर है। बच्चा बोर्ट पक्त क्या गाउँ है। इति हैं अनुस्थिता । चीति कार्या है क्षण के के लिए हैं के अपन्ते हती उनके जिल्ला प्रकार और औष क्षण की ती है।

म्बन्दर अस्तर पूर्वत द्वार वंद न्यू

THE RESERVE THE THE PARTY OF TH

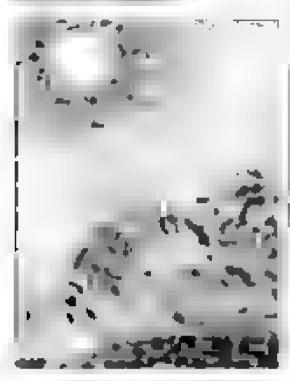

The second of the control of the second of the control of the cont

में हैं हे लबके आदि इसे इक्सका विस्तार करनेवाले di manage 1 and term कता. आणि, बाबु, शक्षके बेहता किया उत्तर आदिशे क्या क्रमला कृतिको रक्ता करने 🕏 इसी प्रकार पासन और प्रोटस भी में क्या अवस्तिको हैरको से कथा है। सामी हरामुक्त पूर्व । भारतम् । अस्य हो अधिकानस्य हैं। अपन का का भेषा की है का ने इसी हमा बगटको सुष्टि धन्न हैं अल्प हो सकेन्छमी a representative days a service वनकृषा पूर्वकरके प्रमान करते हैं। शूर्वदेश। neuglieberaft men Preiff gern befreiben विकास कार का है। बतोकर जनन करते हैं। तमा अनमं मुक्तिको एका ४५/वेवाले विकेरका वर्तन अस्य अभीक्षर कामालकाचा वी ध्यान कसी हैं केल्क्स्प्रस्थ अस्थानी प्रमुख्य है अंक्ष्म्प्र अन्यको अन्यक है। अर्थेशक्षिक कांग व्यवस्थानकार माध्यते कारकात् हैं । प्राप्ते भी अपि नामके लिये চলত 🕏 और भागभा 😇 🚧 হয় হাছিল। becomes read one will be bord

makesters and the result of the con-

#### धर्म निर्देश राजीन सामना न प्राचेन्द्रण क्षत्र प्राचेत्रण

क्ली क्लाके अध्यानीये पूर्वक, श्रीक अनुस्ता अर्थ प्रश्नीका क्ष्मी विभूतनके सन्दर्शिकाओं स्वीका श्राप्त्य, समूद, यहार और द्वीतान्त्र विभाग विशेषा । सभी तरन्त्र वद्यभाग दिल क्या केल काम अविधि दनारा, देखा सुध्य अर्थ अर्थ अर्थिक कथ और म्यान थी। जनामा प्रकारक पीरिवत को करी। सम्बन्धि पारतन्तरे हो भौति अलाद अस्त्रानांक करेली भूगेको आल्डाकको लिथे कहान का अस्त्रान महारहे जिल्लाक को तुल में, इसके पुत्र करूपमा किल्ला। में निर्माणन आकार करती पूर्व कर्यान हुए। अनवी तिक परितर्श हुई, से एक को-लब निवर्ष के प्रतान और का-कार्य दिया है के बीन इंक्ल्यांचे १५ कः भारतार्थे की असले देखता देखता असे क क्लाब का का असले कार्मी । ক্ষীৰ্ বাধ কৰিছি অনুবাংনী পুল কংগুল ভুক্ত । আনিনি আন্তৰ্ভি কালাৰ আন্তৰ্ভা কৰিছ আৰু আন্তৰ্ভা কৰিছে। अस्तिकि क्षित्रकार्य कराने देशमाओं से अस्त मुक्ति अस्तारे पुरू दिना करार शक्त करते हैं िक्क दिर्माने देख्योंको सभा अपूर्व अस्तरमञ्जूको । जनाई काम है। आम ४४: इनसम्ब, केमरिक्सके एवं करमान राज्यभेदी उत्तर भिन्ना किया। किया। इंका. देखने अध्यत पूर्व बन्धान कुल हैं भी। सभाव पूर्व कहुने वार्थको और सुनित । कालेने सिने क्या अलने विकास पुरालेना करा बाजानीकी प्राप्त किया उद्योजनी कुल्कारी सभा प्रमुख करत हैं. इस समूच आकार को लिए कर अर्थन्त्राची अरमार्थाई बारमा वहीं इसमें देशायत अर्थाद | प्रकट होता है, बारे में नवस्थार करनी है : अरब इर्जनकोची करून निरम् । सामध्य मध्ये प्रवेश महिलीका शोकम करनी प्राप्त करीके सिमे आ(दे कुम्बार्से केंद्र) हुई। कन्नोंने पुत्र क्येत्र। साम की अल्पना कीक-कर्ण कारण करते हैं, टर्म हैं। र काल ... भारत और भून्य आदि पश्ची हुए। इसालें प्रभाग करती हैं। भारतक, इसी कर्मूर्ग स्वर्ण मुख तथा प्रभाव स्थानमञ्जू इरका हुए। करणय अन्तर्भके लिये वर आप क्षेत्रनेको अन्य होते हैं। मानिक अदिविको सभवो को सकार्थ हुई, जनके उस सम्बद्ध और दक्षिणका विकरण केन्द्र मुक्त-भीत्र, दीक्षिण अन्य क्रमके की पूजी व्यक्ति पर | इसके है, क्रमको कीस अन्यसम्बद है। इस जनाने काल जीवाह कहा: है। अस्मानोह पुत्रीमी देखता जिल्हा अवसी कालम पूर्व कर्ण कालाहें अध्योता प्रभार हैं , इनमें कुछ हो सहिनक हैं, कुछ शक्त नकार्य के लिये आप से आकार कप घटन करी हैं और पूर्व कार्य हैं। प्राप्तिकाओं के कलावी है, जो में क्या करते हैं जाते। नेदेशन प्रसारकोत सहस्रकोत क्षेत्रकारोंको सहस्रकाल क्षेत्रकं कालको स्वतिका निर्णके की अन्य साला स्थिति स्था कि शक्तवाक स्थानी कार्यका; परायु जनक <sub>वि</sub>कारिक कार्यक अञ्चल क्रीकेट कर्य अस्टब करते किएमान्द्र अन्ते कहा पहुँकता आपन्य कर दिया । जन्द्रीय को अल्यन औरण कर करना होता है। क्या कार शास्त्र कारण है कर अम्बेट अन्तर करना प्रतार प्रतार में के में की में के अभिनेत्र करी.

मान्याचार्य प्रदर्भ है । जुन मान्या हो जान कुछाई देखी हो। इंपाली हान

७६ और अस्त —दो कर इस श्वासको देश प्रकार अस्ता अक्को अस्ता है गोको अस्त बनाका उपकार भी करे कई देवने, क्रांची और सबसीर एक प्राप्त हैं. उसकी बंदा कारकार है। कुर्वनेय । यसका भागकृत भूद्ध सम्बाध अन्तर्भ कृषण पर्यक्रित हुए। यसे मेन आरंबार प्रमाणक के औ सम्बूर्ण भीत बलाबान बेंदनी एका अपनारों की दिन का ४० देशताओं वाधी लिएसेंकी तुन्ह करनेकारण और

The term are all their private with the left fact, and a little is क्षेत्रके कुछ प्रकार है। कुछा अन्यक्षी है। कुछ अन्यक्षी है कुछ है। अरु क and the first through the financial state of the first through the I was the sent of mean are \$ feet a . . . . the feet of many more with some . . . . . . . . where the course of the proofes about the time and proofes and the first and fi the body ward with b

from a compact with a direct great great proper property and the की पहलाब हुए करन करने हैं कि करना करने किया है कि के का किया है कि the state the part was the first first and proper state with the bedesiration and hard hard from and the broad after spirit it was at spirit, when we have the book it will the same from the party and the same of the same of the same and the same of t Bernette Barrie Der gemitte der mit mit gestellte des von der bei ber

property and the second section of the second second second second second the property the finders where I street to street street it street. These World and America & Park or made of the course of the conthey also becomes the first that you want to the first when with more the first minute it carries to high the analysis of the contract of the from the series of the last last last the beautiful to the first back the are in the partners it would be about the in I feel that I have been been assessed APPEAR OF THE OWNERS OF THE the base that with freeze's over the second or the same and the fi-

அம்மார்க் நடிக்க நடுத்திருக்கு விருந்த விருந்த விருந்த நடிக்கு விருந்திருக்கு இருந்து இருந்து இருந்து இருந்து they william desirably receiving their stage. To again their transmissions and the first part of the begreichte fest gewerb gefest, man die fest eine mit gest werfe bei geft en to the grant of the first plant to the contract of the contrac down the first of a first big at the country to the state of a second at the country to the coun from the attribute the second of the second second provided the growth of the second of the sec and in the rate on the raff from the 20 years part from the site are the print. who has it was not only in the first the state of the family and the proof of the growth of the proof of the state of th का नहीं । कार्या कर कही भी अपने कार्य हैं। इस उनका एक कार्य के साम का अपने कार्य many the special rest of t

I will be set the set of the set

१४ औं! ऑर्डन भी सम्पन्न मनोन्य सिन्ह हो *नामा* स्वरूप तपस्ताचे मिन्न हो गर्यों उदस्तक सूर्यकी

-----

नसचेनाले केन्नालु अन्त्येना संदार भी नारेगा है।

कर अनुस्तरकार्य सुगन्न देवन्द्रशीका वज्ञ हाई हुआ और दुनक सरकारित हो एते: तक इन्द्रवे देखांका युद्धके कियं लालकार दात्रव भी उत्तरा सामना करनेके लिखे आ पहुँचे फिर तो देवनाओंका अस्त्रीकि साम और संकार हुआ उनके अस्त्र शस्त्रीकी उनकारों सीनी सांक्रीमें प्रकार सा गन्न उन युद्धने अमान कुर्वकी कुर दुर्ग नदनं दुन्न उनके रेक्स दग्न होतीके कारण सब अस्तुर क्लाकर प्रस्त हो गर्ध अब वा देवनाओंके हुईका सीन्द्र न रही उन्होंने हेक्का अन्तर प्रस्ता अपने अस्ति अस्ति के अपितस्थान भग्नदन सुन लीग अदिविका स्त्रान किया अन्तर हो नदी

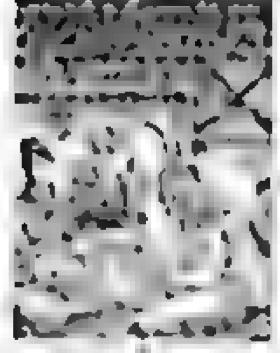

र भंको देशका कश्यक प्रकार क्षेत्र को कार्ट ---र प्राप्त कादा (१०० उसकी स्तृति की क उनके प्रतृति कार्यका विद्युक्त्यभागे सूर्व ४० | ---

# क्र्यंकी महिमाके इसकुने राजा राज्यक्षेत्रकी कथा

#स्या कर्ने

क्राचेका पहल्लाम बाहरू हैं, क्राने। क्षेत्रकारण हुकाई हुए किये, ब्राह्मकोको दार दिश और अर ४५ पत्र क्षण्यकश्चेत्र अर्थ किल्लाह गाउन हो १४८ कड पत्र भी १४४। आव्य क्षण्योके लिये औ है। ये अपने बारकार धर्मपूर्वक भारत करते हो। आध्या दूर्तान है, ऐसे उराम भीन भी मैंने हुनको इक्किको १६ हो। १५०-४ व्यक्ते देशकार वृद्धि इति । यस यो जिल्ला दुरुविका धारीवृद्धि प्राप्त विकास सम्बं । अस् सुन्यकं व्यक्तवकराने धारश्य सह अर्थर बुद्धने वसीभीति सामने वयंको निभाग । प्रका रहाते और भौजीके होना अस्तान समान रहत हाइल शहर थे। अपने भागी कोई उत्साद नहीं होता। नहीं कि के किन इस पने बहुआंने तम कर्न हरता अभ<sup>्</sup> अक्तकुद्धिका भव भी वार्त का बजाने बडे-बड़े वह किये। कवरों हो श्रुप दिये और धर्मीत अनुकृत्य सुन्धः, विक्वीया प्रकलेन विका इस क्रमा केन्द्र काले एक प्रशास धारीभारित कालन स्टर्ने इ.स. इ.स. राज्यके काम कमार वर्ष एसे मीत । इसा कर्ना हैं। १८ ने व्यवस्थान और सम्बद्धान्यमा महें, बारों कुछ हो दिन बस्तेत हुआ हो। दक्षिण जनकरोंकि। कर्फ किया अपन है दिन्द मुक्कानकों देशक राज्य विक्रमणी पूर्व आदेखों सम्बद्धार्थकरी। श्रीकार्वाच्या कर्य क्षेत्रे हैं अध्य सुद्धारेने क्याप्त पन्नी भी एक दिन कह भूत्रकी कलाहे नरहरूमें। आक्ष्म लेगा श्रीवन है। धेर पुर्वनी तथा अनके भी वेश जन्म रही को एस समय कर राजपरिनामें। पर्वजीये ऐसा ही किया है, उसा में तस्तरि असि देखते देखते और कामे रागी वर्गीके ऑफ्आंको अधानका कार कारण की देखता एक जलका बॅर्डि जब क्रमाने शहीरा। नहीं तो असे मुखावर विख्याची देवा हो की दिले कहाने अध्यादनका अर्थेल बहतारे लेख उन्होंने कार्यियोंने प्रशः— देखि। **बा**र करता <sup>क</sup> स्थानीके उस्त क्रमण क्रमणेक दस्त **वर्गालकोट कहा- 'ब्रिक्ट क्यों** में यह समाने नाम । कार पुरस् तक तथ व्हारों के शक्का वेशायांताचे जनने जानिक्यूकर केले. एकम् १ अन्तरी हुन प्रकृतक का का का का का प्रकृत का सम्बद्ध स्थान स्थान होते की अवस्था का शही है। शहा स देखेली स्थापन कुन स्थापन के <sup>क</sup>े ते श्राप

क्रीपुर्वेक क्राह्मे—भागान् । आगर्प अवस्थित क्रियान एको है <sup>98</sup> नह सुनक्त क्राब्ध है है सर्प ্জাক বৃদ্ধ কাটাল লাং লাক্ষ্যক ক্ষমান্ত্ৰক প্ৰাকৃতি বহুনী চকলি চুতু ক্ষমান বালাগানি কাইন अनेन किया अने में दनको महिमाना अनेन अन्तरी पत्तीरी हैसकर कहा— हाथे होताको स्था कारण कारण हैं आज प्रकार होकर कारणेकों जात है ? 4.46 रोगा गाड़ी कार्किये कार्य, वृद्धि और परिचाम काहि विकार सभी जीवभारियोंके होत क्र<del>ार्थन है क्रांची के क्रांच</del> करता में तुनी अत्रिदेश हैं। मेंने हो भागता सेवीका अध्यक्त क्रिक बंदे और क्लेन का ऐसा शुप कर्ण है जो जैने का की भी को अब अब क्लेक्ट कारोक की नामें की मास गढ़ आई सर्रार्म स्थिति है। आर्थ सक्त क्या हेश भी निर्मित हो कान, कोई **ंचला लाँ हैं। मैं अनने करान्यका पालव करा** क्या है। कल्पन है। इसने की कारकार जो कार कार विश्वास है, जान कामान तेवत उनको भी

> महारामको यह अल सुनकर वर्ष उपस्था हुद् अन्य तकः पुरस्कते दशः वार्गवर्धे स्टुन्य इवलीवॉन्ट्रे अधना अधना स्वीतवॉन्ट्रे व्यक्ति

क्षांचि अन्तर कृति क्षारकर कारण्या नानानी नात ...... प्रताने क्षार जीवाई क्षेत्रको, पृद्ध कार्यका कार के पितासूत्रक को है। अनुकार के सामाने कामाने काहिए का समानिक पितासक का काहिए की अपना करते. बार मूर्त्य र क्ष्मी पर्या विकास सर्वे हैं। इसकी क्षमीय में व के जी उन्न क्रिकेश अनु में से अन्तरमञ्ज्ञानिक । पुन्नेक पान्य दिवारिक दुन्निने एसका का अन्त न करी पर निवन अर क्षत्र वर्ग्य लगा जो लगाब वर्ग्य का उपा हुआ कि उभ क्षत्र पीम लगावित को बागी हैं। नार्वे कर्मान्त । अवस्थे पश्चिमी सम्बन्ध अन्तर्भ अन्तरमानम् सन्तर्भ नारमञ्जून अन्तर्भ समित् की पार्ट की संख्या है।

क्रमणे कर होती हो जाना हुँगा और प्रदेश अक्रम का मुख्यमानक 😹 क्रमणे श्रीत काम और प्रदेशी हरस्या करिया। अञ्चलक जनपालके सैरिक्ट नहीं अन्य हुन् कारण र 🕬 🕫 म

 वर्ष में स्थापक करता के क्ष्म । मोल—'दिन् इपक राजन होट्रो और रहतेकी पार्ट जीनी ' भी र में के भी जानून करने के पार अने के पार · 新· 阿· 阿· 李克· 李克· 维尔· 斯克· न ही है।

 4 কৰাই বিলোধী ১৮৬৯ কৰি অধিকী কলা এখা কৃতিই। সভা প্ৰকাশী কৰান served with 19 kg are \$10 provided manten to request the contract of the same of the same of मान्योद्या कारण विका अब की ते हैं और रोग अवने करोंचे विशेष्ट वर्ण के मा मन्त्रकार राज्य का साथ की कहा ज़ारी कर । अन्य प्रत्याची भागक प्राप्तकारी पाप करने में प्रचारिको देशक अपने क्षेत्रिको प्रकार अपने दूरण स्थित के एक कार्यन समुद्री हो। क्ष्मी प्रदेश कृत कर्म के अवस्थित और अवस्थित के प्रतिकृति क्ष्मिक क्ष्मिक अनुव क्षमी अन्तर क्षात्रकार जा पुरु अर्थन कर विकास रेखा है। अस त्यार वेट वेट अनुसार कर पास्त्र करन इसे अन्यक्ष मानाम कर के जिसे गिलाका कुर करते हुए बागवर्ग द्वार गलका कुनेवी अन्य प्रकार मध्ये क्षेत्र में राज्यक अपन अने अस्तिक एक एवं भूते कर को को का अने कुछ है।

बारे अनी से दार कर हरू भने का जेंक है। ... मुस्ते के क्राव्यक हैंगी पूर्ण अंग केंप कारकार करा अलाई उपहुत्त्वे कारकार अस्तियको इस अध्यक्ष अधीर अवहर केवाई क्र विकासित कुर है। पेर परंच राज्य कि कि का अपने के अपने **हैं।** दिस्पनेर सेंग्र हायाना की कियों कुछ हैंगा गर्ज पर्या करें। अन्यों का अग्रिया आरोक्की के ६० अर्थक है में केश और है। रक्षण अनुसर्भ अनुसर्भ अन्तर हो साले । इत्यान व हते.'ऐने कान नोने राज कर्कन क्षेत्र का का का जा निर्माण परिकारी के प्रेम प्राप्त करा। करा क्री रहात (Ecra - A-4 र वें अर्थापन राज्ये - प्रीराज्य प्रयम कर है किये पिछ पुरस क्रम ५५ का में के कुछ में क्षेत्र अलग करें। क्षेत्र में क्षेत्र करें। हैं। क्ष्मीय प्रकारित प्राप्ति कोर करने जनक करना रूपाय गांग राज्य राज्य । आजना सुरुषो अञ्चलन् कर (का कार रिक्कर्) निर्देश की किन्तु पान्य अन्त 📈 रेग्य के निर्देश 👀 है अर्थी कर्मानिक है के अभिनेत

- व्यवस्थाः अत्र व्यवस्थानाः च अस्य । द्वार ीत्रकृष्ट करती. यह अर्थी (अर्थी गर्नीक अने केन केना पूर्ण के विकास कारणाहर क्षेत्र एक व्यूक्त परिचा है। अने विकास कर्म बाह्य अपि क्रिके कार्योक साम विश्वकृति एवं

पत्त एर भूति बरा रूपे

प्रकार पहल भी-भारतको सञ्चार किसी १५० है है कर्माण् केश्वर प्रकार प्रकार है । विदेश रूपन हैं में हैं के एवं कर दूरवारोधीय है की हर हो। Properties of the property seek grown and extra local frame. किया सभा विभयू के उसे उसने हैं वे अनुष्येत हो। जीविस रहें

के महिला ही पान जाता. पूर्व महाने जाता है है दिल्ली में उनकार में में पान गर्य पान ह कोन को और दी (कोपन हुन) काल, अनेकी अंगल क्या को के जेवन केवना राज्ये (के ्रमान्त्रे भारतस्थान कर्णा क्रिकेट है तक क क्रमान्त्र क्षेत्रिके देशक क्षात्रके मध्य प्रद<sub>्</sub>यणनके प्रोधन हैं ने अल्बाम न्यात्र क বাদ স্পান্ত মি এ সভাৰ ক'ছে ও জন্ম কৰা হ' উন্ধান কৰা কৰা ছালালাৰ ও চ हैं। इस प्रत्यान् श्रुत्यात् । प्रयोग केल हैं। यह प्रयुक्त है हैं इसका लोग प्रयोग पूर्व की परिचानक रैनोचन महाला सूनी जान्यरमार्थे किया क्षेत्रक काला विश्वान करिन का नाम के क्षेत्र कि पून बार असर प्रकार के क्षेत्र एक अकरों कि बाल, कुरून रूप व कार है जो असान मोर्ट में ज

इंडर-१ तम् सरम् तम् है । क्रांतिक असन् । अस्य स्थाप महिन्द्रके साम और मुक्त भार स्वीतान है। से अब अवीतां पश्चेत कार्यक्रमी है है है के तीन स्वीतार्थ स्थापन नहीं परंतु पहिन्द्रपित्र कि प्राप्त के अपने का अपने के प्राप्त हुए और अपने प्राप्त के अपने का स्वाप्त का का स्वाप्त र । कुल्प अन्तर का प्रकार कामण के हैं। अन्तर कार्यक का को किया के बावा कर करें। रिकामी परिचारत कवित्र है है उन्हों प्रचलके पहिले के पूर्ण भी वस कारक सम्बाह कर हो। क्रमान्त्रे भी ईन हं को मोर्मान्त्रः प्रथम राष्ट्रः गर्धर इस इस मार्गित प्रदेश स्थापनी मार्ग् केन किन्न और सांध्य में क्षित्राच्या राजनशांत्र । कर या राज्य के के कई अधिका दिया सकत स्था रहक वैश्वकोष रोगको रिश्वन है जो काम किया जब समय दानो ध<sup>र है</sup> रोगक प्रथम (१९६६ पुर्व तथा को एक अन्या हुन हैं। जो अन्य काला या ये की 🛏 अन्य विकासित <sup>क</sup>रन्त्र अन्यस्त्रावस्त्राच्या रक्षणे अन्यस्त्राच्या श्रेष्ठ कृत्यस्य अन्यस्त्रे क्र. ततः स्वयस्त्रहा है। साध नुत्रे तुल 🏗 तक जी अस्थ अवश्य वेजन्तर अन्तरक क्षेत्र तक क्ष्यू के वाल्यक विश्वास्त्र के स्थान मैनोपिको प्रीत्या प्राप्त हुन अन्यासम् मा क्षेत्र सक्का स्थान १०० पूर्ण, बार्ग्स विकार करने हैं। अन्य भार प्रस्त कोनों है। नापम अन्यादाराज नानाओं के भार है आहे।

कार्य (अराज्यात है। एकअर्थ विकास हम । **अर्थान्त्रकार्य अर्थ है**—एक प्राच्या पृत्र है हों है क्या है कर प्रकार जानारकों है। जानार शिव न में इसरे की कर पुरुष संस्थान के विकास मन्त्रक विक्तुली का हुक इक्टन प्रमाणकारि विक् য়াকালী উঠি<sub>।</sub> আন্মান কৰা ্ৰ-ই কালৈ কাৰ্য ৯০খা কাৰ্য হয় — ভ≪লালাৰ কাৰ্য যালে, ৯২ কৰণ ক্ষিত্ৰ স্বাহতি উচ্চ্ছৰক স্বাহত পূৰ্বত সহিত্য হ'বট कर होते. पुत्र और 3 प्रीपन्ने रिल्मी ३५३ | चर्चिमी प्राप्त हैं है अपने रूप धन्तवन्द्र । र पर स्थान को अन्य का करणाव (Marc et ) सम्बद्ध आहे. अन्य अनुस्ता के विकास अनुस्ता के स्थान के प्रशास स्थान के हर प्राप्तान सूर्वको हारा कृत्य नाव है। कृत्या विकास क्षेत्रक व्याप्त है कर पूर्ण है कि स्वाप्त वर्णाहरू

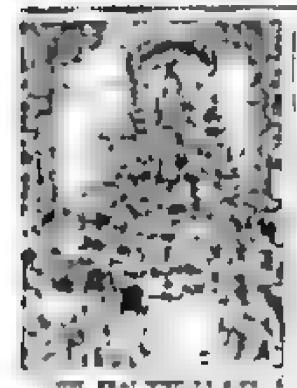

I A 40 MA OF THE OWNER OF THE PART OF THE इत्ते अवस्य कर्ममा है जाता र वर्ड न अपन्य देशक को गर् full factor water had good

के देख करह तर का रिका कर निर्मा है । इसकार तक राजी कर

र्वे अकेच्या हो से एक इन्छा नहींका जीवा र्तन है। कर हुए के भी बाके एक हमा भरनेकर पूरी हु:क व्याँ होता ? पुत्र, केंब. प्रकेत, क्र कपु साथस, यक्, सेक्स इन्ह निकर्णः व आर्क केरी अधिकेंद्र कार्यके मंत्रि उस राजन नुही अलार पुरक्षका कारण करण पहेला जिल नोर्नोरे असमान पूर्णल होनार सामेरको सहिनी कुला-शुक्तकर की सिथे प्रमुख की, में सब ते प्रदेव और मैं चेल केलों हुए ऑक्ट रहेंच एंसी पार्टी करा में निकास देश्योग नहीं **है? कुन्ती? इस प्रकार कुन्नार कर कारकि का** बची जेब अञ्चल नहीं हुआ है जब हुए सा क्काने हार्वे क्रमान्त्री ? किर कोर्ट मेरा अभिन-दन भार समी हो।

stant they stant and of day. कर्मात को केरण, तर किस्सा हुन करता करता का काल करवान करवान कीए तकस BOX 18 40 40 8 40 BY BY W. F.

make the probability when through the sound that the second that it is the day parts are han as where the central days pro, 4 it to go and has in or of more offs in the of the of the diff. THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE OW त्या क्षेत्रके अस्त क्षेत्र केन्द्र करणाव क्षेत्रके अर्थात करणाविकालक क्षेत्र के अर्थ क्ष्य कर्ण the last of the same wife from have the speed from the property where the par-

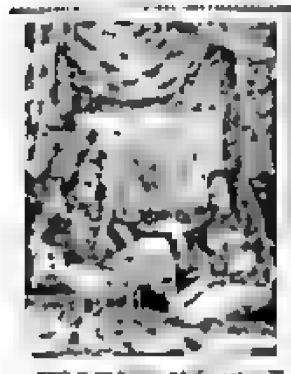

THE COLD IN SECTION AND क्षा अन्यते केन्द्रको लोह अन्तरे और कर्मनुर्वक जाति होती है।

इबाकर करने करहे हुए नहीं प्रस्कराके कल क्षण करने तमे. क्लंड कवाने बहुत-से रह किसे और दिश- सर खुले हाय दान किया है अपने पूज, बीव और भूरन आदिके साम जीवनाओ स्कित स्तुने हुए दस हवार क्वींतन वीर्तिश से एकत का चरित्र देखका कृत्यंती संगतिने विशेषक होत्रक का रहता शहरी— अही जगनान भर्भके भागनको केसी गाफि है, जिससे १ ल सम्बद्धांच अको तथा इत्रजनीके दिन्छे आवृद्धादीय बस भागे

को ब्लुब्ब इस्तार्जीके भुक्षसे भक्तार सूर्वक उक्त कालम अकुरसम्बद्धाः उन्तम स्टेस आहे करता है। बात करके किये हुए कर्माले पुत्र हो काल programme in the second में कुछ पत्र कराया करना करना हम अवस्थे हुए कर कर कर करने हैं का *है। की में के कि* মানকা কলেও বিভাগ যু । ১৯ । এই তথ্য প্রকার করেন এই তাইনক হয় স্কারতার the first passes of the same and section of the same of the same of

#### स्टब्स्य नाभागस्य व्यवस्

वरिभाग, कथान, कृतक और कृत—के वैकारत मनुषे हुन थे, जो हुषक् कृषक् रात्मके फलक पुरः इन कवन्त्रे कीर्वि बहुद्ध (रहस फेल्हे हुई की और वे सभी रहतमीयन तथा हत्यविद्याने भी पारत्या है। विद्वारों में तेल पहुने एक क्षेत्र पूर भार विभागें का जीवकोर आरम्भारें ही बकारी दृष्टि करनेकी इन्हारी विश्वकरण प्रथम यह किया प्रसर्वे होसाचे दोवले विकास अवृति बद्देके बक्तन पुत्र न होन्यर इस नामनी मुन्दरी करना क्रांकर हुए। के सा असका पूर्व केवा समुध्ये किए और करण्यात् अभिन्त निरम्भ सभी उसे प्रमात क्या — रोक्कां की इस श्रीतवर्ग की किया जा कि अप ने में की कुमले हुई। एक विशिष्ट पुर्वकी प्राप्ति हो। किन्तु यह सहस्य होनेका करवाका बरन हुआ। लंदि जान दोनों जनत हैं और मुझे कर देना बाहरे हैं से मेरी कर करूप में आप पीतेंक प्रसन्नते अन्यन्त मुख्यान् पृत्र हो स्थल े दन होती रेपकाओं 'क्याक्' कहा विश्वते वही करवा इस्त सन्त्रका हो ज़ुबूब्द करक पूर्व करने मस्मिति हो गर्ने। महुकुमारे सुद्धा एक दिव कार्थ क्रिकार केल रहे है। व्यक्ति वेस्ट्रीकार्यक कोपने कर्ने ५% स्वीरूपों ही जान पहा उस कारत जनस्पर्क पुत्र हुआते इस्तके पर्वके पुरुषक नामक अञ्चलती पुत्र प्राप्ता विकास पुत्र को प्रापेकी बाद सक मुख्याचे अवस्थि नामक पराय पर करके पुनः पुन्ध-कर जल कर दिल्ला भुवस्तके । त्रीन पुत्र पुष्ट्, को बरसारा, निवास और कालेंक पुरुषानीके पूर्व, निवास केले आधीर्म पुरुष जीका मानकं प्रसिद्ध में । प्रमूर्ण अर्थने कम एक्कार हुआ नहीं में के को के के कार्य आपने ५०को निकारका मुभ्योद्य बालन सिन्धाः एका बुक्का क्या स्थाके । औं कठिन हे कही करववार्ग और कही गुरूकार्वका इसमें के तम इसमें करने पुरस्कान जन्म सुराज ने केने मरामर मिरुक हैं। हो, अस

**व्यक्तिको प्राप्ते हैं**—144कु नकत् विद्वा दुक्तक पूर्वत दुव है, इसीली उर्जे कुनुप्रके राज्यक 🐿 वहाँ किल सराका भरिक्तुनीके कहनेले पुरुषतान्त्रे अस्तिकत क्रमण उत्तव राज ने निष्य एक

> াহিত্ৰ কলক হেনা খালা বাঁ নিলক্ষ বুকৰা নাগ एक वैतन करनाच्या वहीं और च्युन हो सुन्दर्ग भी अलगो देखते हो राजकार पर नामके अभीत हो क्या। इतने काले जिसके क्या अध्य का वृत्य भीवें जैतनों देश अन्युक्ताया सन अपने कार्ने कहीं है, है कार्यक अधीर हो। दके हैं। तक अभने क्रम कांडकर जन्मे कहा— राजकुमार आवलीन अपन है और इपलंग का देनेजारी मूल्य भी आवर्षेत्र समामा आही हैं, जिल कमते जान अपन मैकाहिक कम्मान कैसे करना काइने हैं

> प्राथमकारो स्था — पान और मेरा आहिते मतम सरीरकी समस्त्रत सिद्ध कर ही है। पुत्री मुक्तारी करूना पर्याद है। अन्तर अने पुत्रों दे क अन्तर्भा नेत का कर्षण करिया भूगे स्व सन्तर्भा। केल्य कोल्य---इन जार अस्य दोनों हो राजाये

अभीत हैं । करने जान जनने निवासीने अवहा से | होर्डिको: निहर में इस्का देख और आप प्रहम की THE PERSON NAMED IN

्यामुख्यने क्या—पुत्रक्षेत्र अधीर त्रांत्रस कुरोंको प्रक्रिय है कि वे सन्य क्रम्प कार्योंने

a de estata los que anoma Sun P

raver and the side of the second and the second क्राप्तिक विषये क्रमण । स्वतंत्र अतः अतः अतः ।

त्री क्लंब

विकास के कहेंका हो, स्वकार एक आकर्षन ara t

व्यक्ति कोले - १४७ %। व्यक्ति वृद्धार विकास विक्त पुरुषितिक । अन्यो के मने में पु प्रक्रिये । इसके कर का नेश-कानाच हुन र्रको है। क्रमाने हैं। केश के रश रोग न मोगा का जा का ने ही बैंग्स कारताल क्षारांत्र कार्यक गायाना अक्षुष्ट स्वर्धन जन्मी जन्मीयी

क्की व्यवस्था स्थान हैं 🕳 नेहें जुलकर जनगण हर महत्त्व हों है क्यानको सनकान कर है औ। कार्क विकासका कार्याः शुरूपः स्व सङ् संस्थ- "वैग **रोक्त**ांक्त्रदक्षे सङ्ग्रहत हम केन्द्र क नाव्य क दश्ये भागा है जिल्ला सरकार है का का की की प्राणमें हुए ता. जेन्यने दनका यात्र संस्कृतातक | **क्षेत्रक रखे रखे ।** क्षेत्र कार्य व के प्रति रख्या विकासी क्षाप्त क्षेत्री अन्त ए अनु १ का विकास हुन्यक्षात्र विकास क्षाप्त का विकास कृति अवह कृष्टि होक्स क्या बाद्री संबंधी जल र 🔍 माध्यम् सर्वेको कर्माहरू चन्न । इ. इ. १५८ १८० मेनार राज्युक के के 6 कुंद्र 696म कर गांग । प्राप्तक रेसे जयाता क

क्यन अवस्थि क्या वा इतने अन्त अन्त केरन कोरन - पूर्व के अन्य करने किस्तरों के अपने अधिकार विवेधका के विवेध अपने का क्षों में इसके निर्म था का चाल ने स्थल है। दूस मेनके को खानिक मनावर शूर्य में संस विक्रमु की वैनों कर कर कर्ज करों है। उसने में अपने इतिकॉब्ट करा में बात में पूर्ण के प्रेसन स्व किए में १४४) अर्थी पुत्रके मध्ये अनुव वैद्रमाने के जाननेक रूपकृत्य नुकार हिटानम् अस्ते अस्य कालकि प्रतिकारिककृत्याको रचे एक प्रथम सम्बन्धकारको को निकास का अनेका उनमें निकामी बादे कई निवाह हुए उनी मात्र क्या प्रस्तेक विश्वासे के.सं १ संस्था क्या अध्यय प्रदास अञ्चलकात्र प्रतिस्था दृष्टि ४०० है. स्टब्स्कारके विकास क्रायोक कार्यक्र केंद्र कार्यकार | और सक्षाने केंद्र - बन्द्रकाल, नार्यने पुत्रक कार्य त्या र जकु पामको भी बहुत य जुलाकर भूमिनों र बिद्ध और कोरिको, यह अपने काले प्रदार हो पुनक सम् वृत्राम्य निर्मादय विक्रिया और मध्या । १० 📳 पूर्ण अपने सर्गयो काम्याचे नाम निर्माद क करण किया जिला होता क्षतिक अन्य का व्यवस्थित करते हैं, उसी उसीय अरोक का जो ही रहत है। क्ष्म अक्रम पद गरवृद्धि पुत्र an केश ≰ी क्या है उत्तक शॉ००क शक्य पु£ कारिका र्भवन्तर को है। इस्तेनन बाद अप बद्धन नियुक्त हो अस्तर । ८० गानी अभिने पुत्रके काच **पुद्ध करताने नाम गाँँ गाँँ गाँँ भी गाँँ गाँँ** कन्दके संग न्त्रिक का रिच नेशरणको क्य केच्या अक्षे टउन्हें यह इच्या पृक्ष-पूजा कर्म की कर्मक है। इसके देन अक्ट हो उन्हें

nn .mr. mèin rèil beh<del>ilippys i gary ven rei</del>

मञ्जूने केली । कार्यका अस्ति एउनले प्रतिपद न्यापन रेको निवृत्त हैं। वे नृष्यारे निर्वे को सर्व कर्मनुष्या कार्या वर्णाका अनुसर्व वर्षाः।

न्त्र राजकानार्थं स्थानिको स्थापनी अस्ति प्रतिकार में ही उत्तर पूर्ण सम्बन्धे । असी भागक प्राप्तक १४ने भी देन ही किया। र कोर्ल र उपनी पराकी क्षेत्र एका रिल्लाक पर बेरल के जाने पर्के पूर्व हुकी

#### केन्द्रों के द्वार कुन करना कर तथा प्राक्ता प्रकार करने विकास

the state of the s

करण के अपने काल के वह वहाँ के कि करण के अपने के अपने के अपने का काण का का काण का काण

स्वार स्वार कर्मा क्षेत्र कर के क्षेत्र कर्म कर्म कर क्षेत्र क्षेत्र कर क्षेत्र कर्म क्षेत्र कर क्षेत्र कर क्षेत्र कर्म क्षेत्र कर क्षेत्र कर क्षेत्र विकास समय अन्य प्रकार कर क्षेत्र क्षित समय अन्य क्षेत्र कर क्षेत्र कर क्षेत्र क्षेत्र कर्म क्षेत्र कर क्ष्र कर्म के क्ष्र कर क्षित क्ष्र कर क्ष्र कर क्ष्र कर्म क्ष्र क्ष्र कर क्ष्र

दिनीक बाद कुन्नान ने सांजनीने किसे हुई उस कानक आको कानगणने इस दिल्ला ४३ जात. मुनकर राजाके नैत्र क्षांभर्स नश्चल हो उद्धे और इन्होंने अनने दीनों पत्रीते, को काक वार्न भरमेश्रीवं अल्वे ने क्या- गुक्तांग सीव **५**शओं इस धानवने निर्वित्तवाक सटक एक क्या रख्य है. इसीके प्रापंधे रशास्त्रामें कारत बुंदावरीको अध्यस्य करनेवाले उस दृहको question

वय अत्यन्त अरेशमें की जुन दोतों राजकुत्रार ३ अ भर्तके जानेचे बोक्कारिय उत्पादन में स्व भहूँचे और कुरक्ष्मी सुद्ध करने सने करन परिम्, काब्रु पर्वक, भूल करके तथा बच्चतेन्ते वागरी निश्चाल अञ्चल अञ्चलक संस्कृत होता नार किया कारण करते हैं कर बहुदा कर लोगा कुरोब नाम समित है कि अवस्थित करते हैं कर है है मान्यक्ष के और स्थित में राज्य के अपन बोबा गोग है। हरू ना स्थानस्था जिल्ला प्राप्त गोप । कर राज्यके कार देश का अस्ति । अस्ति । कर पहर गोर्थ कर । जा इस रेक्स प्राप्त करना पार्ट करना और क्रांत्रकार कर है। ान वर्ते हैं सुरु की प्राप्त की कार सम पार्कित भी के जनक क्षेत्र का कुछा । अस कुट्टा Was no year from the first years from the same good to beat her star. का <u>स्थापन पूर्व अन्त । प्रदेशी अन्यत्र अभिनय अभिनय</u> कार्या कर वाल्या कार्या का भी देखते पर देखको कान र अवस्थ राज्य को प्राचीन पर हो। <sub>ह</sub> ३ द ४ और अस्तुकारी तको कन्याको सुवा सरकेमा " वह अनुकार कुन्तको इन कुन्तक र अवस्थ प्रकार के अर्थ ment mit in their ein und jefenfein am mit in bei bereit Breite fie bie क्षाचीर गाँव विश्व हो। अस्य जान काले जानका स्थाप (A)

क्रीकेलोब एक करने बनेना राज्य के बाद्धा निकार के उस विकास क्रिकारण प्राप्त हैं।

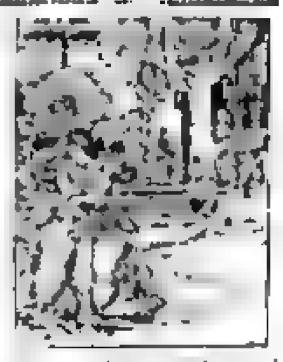

4 特许 4 क्षा रूपमाण पूर्वाच्य अपने क्षेत्र अन्य ५ रह अपने काम पात होता। मान्य के हुए अपने की एक सम्बन्धार हाने समान पीना ार हो है कि होते काला दूर तीए क्षेत्र अवस्थ अन्य र अपने विकास दिया किया त्यान विकास के बात अने अने अन्य अन्य किया की प्राप्त की विकास क 

पुस्तारायं चुद्धः आध्यम् कियाः जिन्तः उत्तरेन जन्मीयः 📗 भूसक्तके प्रचार क्यां सिद्धा होते समे उस दिख्य अस्त्रके निर्वाच कत श्रक्षीयर दैत्यने दुखरे अस्त्र । सम्बंदाय अनुस्य सामनः किथा। राजकभारने उसे **१थ**हीन कर दिया। तब बहु डाल शुलकार लेकर



आरोप-अलारे उसपर प्रशा किया। उससे देखकी दाशीमें पहरो चौट पहेंची और उसके ग्रामपखेरू बारु १९६१ उसके महर उत्तरेवर एशक्तरिकाकी बर्डे- ब्रहे नागीने बहान् उत्सन्न सन्ध्य । राजकुमारक्र क्ष्मार्क्त वर्ण होने लगी। गञ्जवराज गाने लगे। और देवताओं के आजे कर हो। राजधुनार करासीने किया कुनुस्पके थ राघस∌क भागवाम् अन्

वारकर उसका काश्वार स्वशं किया था, इसलिएं। गामाल अनःसी उसका जन सुभदा रहा दिशा। न्त्यक्षत् राशकृष्णस्य भाष्ट्रमन्यतिशं कर्म कर्माका इस्त की विताबी पास पहुँचाया और क्रमांभ कार्क कहा । भार अध्यक्ति अत्यक्षि अनुसार में आपके। कसब्दी और दौळा। 📉 ऋषेधर्में भरकर बेपक्षे | दोनों भूतो और इस मुदावतंत्रके भी सुला लागा। अन्त सहस्रो अलेर भी जा करचे एवंना हो उसके। हिंह्य आह्य कोंद्रियं .

> इलगण मुरु।शक बिद्धरक्षेत्र मनमं चन्द्री हसनता। एइं वे उक्तरकास वोहों— वेटा चेटा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आन्न देवत्रअभि शिव कारणीसं पैरा सम्मण बढाया एक के तुब पाधालके रूपमें युद्दे परः हुए,



क्षत्र कैन्सकी असरकर राज्य विद्रुरक्षक होने पूर्ज दूसी बेरा सन्नु जारा गया तथा विसरे बेरी सन्तानें রকা ক্ষাপ্রী ক্ষমর দ্রাক্ষকী মী বশ্বনতি গ্রাম স্কুরলস্কুত্রক রৌত স্বাধী: সার্চ জাত্র স্কুম মুদুরক। अश्विपति तुम मेरी इस कन्याका पाप्तिग्रहण क ' यो कडका राजने उन देनोकः विकास जुनन्द नेस्तक मुसर्थके नुपक्षी कर दिया नखदूतक खराधी बुटाललेके साथ

THE RESERVE THE PROPERTY OF TH स्थापीय प्रदेशों क्रम क्रमणेंसे विशेश क्राणे काला। १९५५ - दशकी क्रम के अपने कालों के स्थापी <del>করে সাম্পন্ন করে এইটা তার বিল্য ওকালে সাম্পন্নতুর জনাকাল কর্মান করি চুই সংক্ষ</del> नादेल्ल या और रुक्त का हा राज्यों कियांको लुखा पाने रूप पुर्वका का उक्ता मुद्र ही प्रशास्त्र कर्मपूर्वक पा न करते हर दशा (अके समान्य) हैं लगी सरको (अस्की) बरूब यह दिला ३१ प्रस्त्राम कृष्टम भीता भी गण रह आ

and the same

#### तका खनित्रकी कक

क्रमानको अन्तर पुत्र हुन नेत्रपत्र अन्य इत्य क्रमान अन्य अन्तरे क्रा नामक सामै क्रमान का हत्याका हैं हुआ, उसे का नक विकास अन्य धर्म भी कर भी सक्त करों का अस्पार के सामी करण करते, राज्यत पुरित्र । और स्थापन के निर्माण की निर्माण की निर्माण के कार्राभित कोई स्थापित होते. अं व्याप्तान स्थान करण व ह्या व्याप्ताक्रमी अन्तर्भक नेवा प्रणासिक भी क्रानी वक्क क्षी biq श्वार्थ व्याप्त का अंक्षा हर जल कई ज़िल्हाओं बेलक का अक्षावाओं कालाब हो। व्यवसम्बद्धी क्रिके उत्तरको अञ्चलेक अलीव देवने हो। अपनी नाम्यन केम एक अब क्रमीओ क्रमी, ही। बाहा भी बाह्य निवृत्त र के अने कि भी सारिक कि अनि हानि हाल्यों आहे करना सकती है। बुध राज किस हरून स्टोड़ दिल । अधिक क्षिके कारण सक्ता पा प्रकार आपना करा आर पूर्वीका करना है है ने भा करें। जब सभी द्वार क्षणीयर प्रकृतिहाँ जारती हो। एक प्राप्त कर का भारत के प्रति दिए। रक दिवस हम पुरस्कार २५ भए। अने भारत और सामे हुए अन्य करा। या कुराने किये भागोबाली जन स्थापन पुरंद के प्राचनका और एं. जन्मान व की जन्म है. कीन कि संबंध करायध कान पुरु क्षत होता था। उद्देशक हुए, इन्होंने का अपने कारण है के उद्देश मिलन में अन्तर करा। न्याच्या पद्धा सम्बन्ध । को ११ की प्रोते संस्था नहीं <sub>ह</sub> प्यान है। क्यांकि कर प्रश्न कर्नका है जिला है। कामुक पुत्र करानि के कामान्य कृतिक आहेर | है। न्यान कर (ami कर क्यांक क्या और व्याप जों के पूर्व कुछ जनमें सकता को सहस्तक । का हुए । जन्म । अभी क्या नामिक्सी क्षेत्र व्यक्ति स्वरंगा और मैं अभी पराक्षप्रकारिक विकास की अपनिक्षाता भूजें जान न्यायां के अभि नोगां चुरिजनी है। की काल अन्तर है जुल्हार काल्य करणांकी के यह सकत है कि आज में कुल्यों गर्फ सकत पहरूप करों क्योंन कर आध्यापालम् कुछ<sub>ा</sub>रक क्रि. के जनकः च वृत्राच्या सन्त ६ क न्याना ही कराः हो कर अने का कार्यों के जिल्हा अपने कि अपने अने एक सम्बन्ध करें के अपने होते होते हैं। यह की करण मध्यों के क्षेत्र के जीवा है अध्यक्तिक के लिए प्रदेश कर कर की का के प्लेसी

क्रमोत्रहेक्की कहने हैं। अनुकृष्ट अहें एक व्यक्ति ।ध्य में हो किए का करि बहा र क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्षम क्ष्म ा ही और इस्पर कर ने अनके ब्राह्मभा हो। करता है। बाँद होई पूर्व विकास की हां भी

कारण महस्तुमान २८६० विकासिक एक क्षण कर्मकृति विकासिक वाल क्ष का कर १८८ रन्याक्रमाको गार्थियो, ये क्षेत्रराक्षेत्रपूर्णीय पुरस्का स्थापि क्षेत्रपूर्ण

कर्ता क्रमानिक पुत्र मेसे मे । नै सनस्य प्रजीसे सामानं और सुन्दर में अनुकार की समामानं सामान कालोपिक के कारोंने अपने मानव्यक्ति प्रेमानन क कार्य विक्रिक्षिताच क्रालंकर उनकीय विश्व दानी क्यांने को दिल्ली जाने का संगित्रों जीवन and process of the same of the same माराजनी अभिनेतक विकास कर कारी असमाजि राजा भागों शाक वार्तिकके निर्मार्गकेन भी समाने कृषि वर्रोद्धिक द्वार और वे हो वंद्यवरम्पराके क्रायां मानी भी होते अलं कक मार्चे अब अपने अपने राज्यका ज्यानेक काने लगे। अनिक तन make many to a many province and its बारत वर्षिय रूप वार्त करते तथा समस्य प्रजासर क्या कुलेंकी धाँति स्तेत रखते में। एक रिय राज्य और से उरके बनमें क्रिक्टेटीने स्थानकी कल— रामम् एको अनगत क्राट अक्षेप है। क्रिकेट अभिकामी का माने पुरती श्रृती है, असक नक्षमें अन्य क्षम एका भी सहते हैं। अह को सन्द सीम ही है, उसके तुम मीत तुम अंशब्द लेख भी प्राप्ता सम्ब क्षेत्रे हैं। उसकिये अन्य स्वयंत्रीयो क्षाचन क्षत्रकर क्षाचे कर प्रार्टीक राज्यान अर्गराका अनगर क्षत्रकी अनुशास काम करावती क्रीतिक कार भौतियों हम इस स्थानमें ही अस्पन्ने स्थाप की तम मध्यीये उपने अस्य अस्पनित में महामें भावित सकते हैं, करतोकले उहाँ

इस तुमके एक्क्स किया प्रकार अधिकार जनाने

अन्य सब्दे भाईको पना करत परिसंगा। कना मुक्का मुक्का सर्वार्थि अभिनेतरा को किस 🐲 राज्य प्राप्तिती हुन्ता रखनेकारी सनुवर्धि यह AT A PART OF REAL PROPERTY.



जिल्लाको का स्थान स्थान स्थान किया। फिर आज पहर आदिके द्वारा उन सक्के क्रमानि काक्स—हमादे क्षेत्र काई क्षण है और पुरेक्षिनीओ भी करेन केन्स किर से कार्स पुरेबिट्स कुर्म का कुछ भी कुछ कुछ के है । नहाराने खिलके किया काहर प्रकार करते 🕶 । उनके अवधिकारिक कर्षरी कार कुरवार्य

<del>यत स्थानको विभाग राजीत-स्थानका । साध्योत स्थान कोन्यति करो स्थान</del> - क्या क्षेत्र के जीवनः प्रशासन्त । अनु का व्यक्तिके के के क्या - क्या के के का

property and the second section of the second free eagle last day, from you was to come to

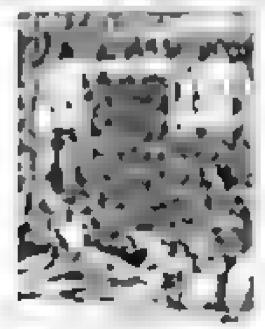

\$ more or not all the graph with the soft of the other \$ And in past made and the faand the term of the second of sealth the god hear I have not word of from \$ with 5 parts. and the second of the second the sign of state of the state of क्रान्य कर्णा धूर्ध राजक पुत्रको राज्या। अभिनेक करके मेंग्रें परिवर्णने बाब इन्स्कारे देखें धन्त्रों करने नमें ने बाक्तास्थ्यके निकालके प्रता वे, अव: पर्मा सक्ता अन्तीने साई जीन मी क्वीरक चेर राज्या की। प्राच्यानी अगेरकी दुवंत करके इसका हॉन्डपेको सेवकार सकावी नेरसने अपने प्राच तकार दिने इसके के कंप्यूर्व व्यवनाओं जो पूर्व करनेवारी क्राइय पुरुवनीनोंनी गर्भ क्लाको प्रीचौँ प्रांताओं भी कक्लीके साम प्राप्त त्यानकर प्रज्ञी सोकोनि पत्नी राज्य करियान वड महिल सुनने और कहनेकर बनुननीका कर नाः बारनेकाता है। अन्य श्रूपका कृतानी कृती

#### क्ष्म, विविद्या खर्मानेष, करन्थम, अर्वाधित तथा सरुपके चरित्र

मार्थकारेकको कार्य हैं— राज्य क्वितक पत्र । क्षपने भी करण करेके काव विकासी की भीति धर्मकृषिक प्रकारकोका चलार किया। वे एलडोल सभा उसके पर्तके अनुसान करनेवाले हैं। उन्होंने स्मनहार आदिके मार्गी शह और जिस दोनोंके प्रति समान भाग रखा एक दिन महाराज श्रव अपने सन्त-सिकास्त्रपर बैठे 🕏 अत समय सुती एव अन्द्रोक्षेत्रि काल— महाराज! कृतेकालमें जैसे भूग नामके कना हुए थे, जैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राज्य श्रूष बस्तववीके हुए के उपलब्ध परित्र वैसा ना, नैसा हो सर्वापन नायस्वयका भी है। पहलेके महाराज कर यो और सहर्याहर कर यह रिते में तन्त्र कर महात्वाने प्रधाने शब हम करे भागके द्वारा एक पृथ्वीचर असेक यह किये थे।

पहाला राजाओंका वृत्रंकवर्ष अनुसरम कर सकेगा, त्रवाणि उदान आवरणवाले प्रत्येक सवाध कर्त करनेके लिने उद्योग अवस्य करना पाहिने। अबः इस समय में के प्रकेश करका है, उसे सुनी- में सम अन्तिको अन्तर्ने लोटा देंगः।

प्रकृति कर्ने लीका दिया करूकी पत्नी प्रकलाने नामनाशिनी गोपलेके बहुवर कर्म और नहीं पत्र

हक्कप और प्रस्कृतको क्षणीके सपना राजाओंको अपने कर्तमें कर शिक्ष का निदर्भग्रजक्ताण नन्दिने बसकी विश्वकत करते थी. जिसके वर्धने उसने विशिश नामक पृष्टको जन्म दिवा विधित ची महाबतकर राजा हुआ। उसके ज्ञाकनवालकें कामदी अधिक हो जानंसे समन्त्री पच्ची मनन्त्रीते। भग नवी थी। समयका बची होती, पृथ्लीकर खेती। लहराज करती. खेलीमें अच्छे दाने लगते और बानोमें वर्ण रस भी रहते थे। वे रस मन्त्र्यंकि लिये पुढ़िक्कक होते, किया वह बृद्धि उसाट हैए। करनेकाली नहीं होती थी। लोगोंके पास जो धनका संग्रह होता. यह उनके बदका कारण नहीं। बनका मा निर्विशक्त प्रवासको प्राप्त करा अवश्रीत कर्त है। इस काल ही और प्रमुखन अमेरिक पुरिकत हो उसअबा अना करता था राज्य विचित्र बहतः से यहाँका अनुहान तथा पृथ्वीका भलीर्थीक मतन करके संतामने मृत्यु मकर पहाँसे इसलोकर्त बाक्षा प्रवा

विभिन्नका एवं जावेलेंड हुआ हो पहास्त्रकार महाराज शुपके परिच्या अनुस्त्य करूंका तथा और परक्राची था। उसके वसोने नव्यवेगक संबोधन अध्यय होने या इसका अध्यक दुः हो पर जिस्सित हो वह गाधा बाहा दूरते हे—'अर्ड १७६ क्रीय-तीन बर्ज़ीका अनुहान करकेथा। मेरी क्ष्य समाद दूसरा तथा इस कुरुलेका करी होता. प्रतिका सम्बूपं कुमक्काके लिये है। जानके क्योंकि उन्होंने दश इनार का कूर्य करके समुक्ताहित पंडले में और बादार्गिय में राजकर दिया है यह यह करते पृथ्वी दाप कर रहे और महात्या साहाजीको समुक्ती पुष्पक्षेका छन है इन्होंने हपस्पास ऐसी प्रविद्धा करके राजा भूपने सब कहा जैसा हुन्य संग्रह किया और उसके द्वारा प्रश्नीकी की किया में आनी करी जर्मफ कोन-तीन सुदाया राज सलीनंत्रने बरबाट हुआर सरसव के महाँकर अनुसान करते थे। पहले में: बाहाजाँने सरस्य ग्रह किये थे और सबने प्रचुर दक्षिण से चुनके राज्यक्रीको जिल्ला कार दिया था. उत्तरा धर औं राज्यको कोई एत पटी का उसकिये हैं। नभीते जीर भागक उत्तम पढ़ ॥आ। इसने अपने कानी इसे शाहेरको संपन्नी रखकर और तकक

aa । यो के मुन्ते के में पार्टी प्राप्ता करता. करना किया और कम्प्रेस अपने परीप प्राप्त कार इस्ते करहे हरून भी अन्यत्य करण है के पर नगर है राज्य के उपने हैं है रक्ता को का टेड में यूप कहूद हर्जाद दें की प्रमुखेक यूड बावन हैं कोने का नीने हैं।

-dr 1141 95 MIN A PAN MARK

ामकार केल में ही नेची क्षणाने प्रकार । एक सेंद्रमानको पुर्दी सहस्र कारण क किया राज्य प्रकार भ द्वार नाम कार्यकांच अन्यान अन्यान कर्याकांका जनार किया या क्याके क्षा के विश्व के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के प्राथम के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के लिए के प्रकार के प्रकार के का अपने के किए के प्रकार के किए के किए किए क नाम केला केला होता है जो अपने अपने का कार्या के मान के पास कार का अपने का अपने का अपने का अपने का अपने का अपने प्रकारी विकेश माने कर रूक कहान न्यानियों का जा नार्वेध्यविकता माराने लगा श्रीक्षी जानी तरावी पर निर्मात करता. जीता गा नावती प्रत्या हुन है। या 🖦 अर्था बहुत में अपन्य अने व र रक्ष के पान वस्त्री परस्पार के प्राप्त की माध्या और पान्ने सरका ने उसे पान मिला की जीवा कुरुवाहि और हाज माजने कर भी तथ अन्य का अन्य पद अन्य साम्य क्षाप्त में क्षाप्ता स्वाप्त क्षाप्त क्षाप सा क्या कृता पर उन्तर कार का कर किया, सहस्य और श्रुपेश का अपा की की क्षीचार रच्या का सर्वाची नेरिक बाली क्या है। अने यह बाद प्रजान व्यापी नीने पूर्व हीं। बांग जान की दिकारों तो जब के जान है। कार्य बनी क्रमाना हुई। ये बीनी ... राहे क्रमाने र मा नक दिश में हरफ र मुख्ये बीर्कन्यक एक कार्यक्रम अपूर्ण है उन्हानन इसका राज विकास वस्त्रकी कामसे प्रेपित हो तैकका अवशिक्षत होगा । मिक्स १६ मान्त्रे कि प्रदेश विकाल पति । काराम्बर्ध पर अमेरिक के बेराहर्वेड स्टाइन • ॰ ॰= 🖦 भी भागभगाही स्थ्यप्रियाली एका तहम भी जो कराने क्या किरावार त्राप्ती एक एक एक और अविकृतक प्रदेश स्थान कर्ण से ४ वर

en blanden erre valere erd blandelik - didd den 1900-1900 blandelik 1914-190 क्राज्ञिनी देश नक्त की क्षी राज्ञिनों से सक्त ्राहर का स्थापन वा अवस्थित का रूप हैं है जी का अग्राहर क्षान्य राज्यक्षरेको क्षेत्र, रक्षत्र नेएन्ट्री राष्ट्र, ४. जब ग्रह पहुन्ती यहे हैं, रूप कार्य प्रापे क्षा १ के का पुरस्त है। कार के प्राप्त इ.स. १ ५७०० वर्षक वर्षक पर निवास को भी और अन्य अन्य के अध्यक्ष कर निवास क्षा कर्म के किया के अपने और अंदिय कर रही है कि किया कर की करने कर रक्षतिकारक पर २५० हु - या पृथ्य का प्राप्त अवस्था पुत्र र अनुरुषे विकास स भीर न्यांनि होता बातवार्ज राजाने नारपार्जर हैं। इस्तार पीप स्थानी स्थान रण क्यान करें। अ Description of the control of the co है र १८ अपने के १८४ । अपने और पीर पूर्व अपने में हैं हैं। इसे अधिक स्व सहस्ती

बोकांगर सन्तर हुए तक दूसर फिल्मे ही कन। उनकी बुचैत किया कृषित की मैहले और अनोकिकार सोहल और ओ जा । यहन पर एक्क करावाम, प्राप्तकी करने कीय पहुँचे अजीकित अर्थन्य में उनके निर्माधर्मे तथा अन्य समाध्यमें अवस्थितके माँधे मार्थन्त महारू के स्तरण और राजकार के समय » । सकारकार महार जाटा शोर्जी करणायाँ सहा— भवकुर मंद्रका हुआ। हरवाका अस्ति कर और । महस्तान के नभी कहा कथ करनेक बॉयन हैं। काम क्रम दिन्न हुन् मानम राजा आधीतिस्था जिस्तीने कविना संस्थाने महिन्नां का बेकर अधिक महत्त्व करणे सभी सभा सकारतमार अध्योधिक भी *मृत्युक्त सन्ता आवर्षक्*रीय है. युग्ने केले—'जान अपोर्क्स ही उन सकी बातानाओं विद्या को जीते 📗 😽 🧸 🖛 🕒 💌 🖟 अपार्ध 🔭 🕕 मैक्टों कर्नोसे महत्त्वा उर्जे भाक्त करने हरें। नहेंजिये इह किराजनो नवा वहीं आदे हर

हैयमें ज्ञाने मेचेने प्रमुख और क्षानमें पूर्व्यक्ति वालिकारे विकास बीच कर राज्ये कालीकी क्यान है। क्षेत्रकों से क्याने क्याना कार्यकाला । - + इन्हें का किथेको बाले के प्राप्त और मार्थे मा ही नहीं। एक सम्पन्ते का है में जि. के कार्य प्रकारिका का तक कर कर है। मै विकास राज्य सिरील (को कारण सेवार्ट) में को जान अपनियों से जान साम्बार से 24% बार देते हैं। करनेके दिल्ले क्यान्य करनेकर्ष्य नथे कह जुन्दर रिक्टनीचन क्रान्यत कार देते और किस्तीका अनुव परैंतिकाली भागारी सकता राज्यक्षींकी उनेका म क सारित्य कर बेटी के कोई जनकामर अपना ली का रही भी, इतकेमें हो अस्तिकाली कहा कालय कहा कालेके कारण पंतापन कर नवा. करापूर्वक प्रश्नाव क्षिप्त अपूर्व अपूर्व करापा स्थाप अपूर्व क्षिप्तक कार्याक्षेत्र कार्याक्षेत्र विकार विकार विकार ही माजितान हो। सम्बंद इस कान्युरे जाना सम्बद्ध रचावृद्धिके भाग प्रथा। इस प्रवाह का समाधिकी क्षानार्नेक्ट, जो प्रदेश कही संस्थाने एक्टीका थे। जारी मन्दर्शनी क्याकुरा हो पनी, कर कार ही नीर अन्यान इ.स. अतः वै विकास शानार कृता कृत्यदेशी अध्येत्या विश्वाद **कार्या वृद्धके ति**न्ये ३८ भने । उस् काइने रूपे-- अनेका रूपका नो राजकोंके होते. अनुका अपने इनक कुछ, दुवाबक्छ। तथा कीपकी हर दिस्ते एकके इस्त कांक्य अध्यक्ष हो और साथ न्युको हो । यस मार्ट नेवा कारण होन्छ। आध्योग अने साम कर हैं से एह विश्वास करने राजे हुत ने हो भाग की राजा एवं अन्य देशकान्य कहा है। असेव्य कह है को ६४ पुरुषांसं जिल्लाम अमंभिक्तन गृह वार्य लागे असंभित्त इसार्य जानमानेवारी रक्षा करे ३ करी श्री व १५ - अन्यस क्रीशर्म भ्रमका धर्मनद्वीर दिवसमें लडने है जो हैला नहीं करते हैं और इस कमहो अध तक उन्होंने इस अबके लीवफर्त और सबनोक्ष्य 🜓 भारत्य करते हैं। भागाओं जीन सहस्र भूत्युनं जार विद्याल अब उन नाम प्रीते करेंने विश्वा हो। करों करता, किन्तु मुद्ध व भारतेर भी कीन अपना भारों औरनी अलीतिकाफी भेर विका और सम स्य अन्य है। एक किया (४०, रूपकार्या क्षित्रमें को और के उन्हें कर्या के अर्थित क्षेत्रमें स्थाप साथ अर्थिक क् प्रश्नकोन्द्र रक्ता पार्टि स्टार्क कार्यन । अस्त्रको भौतिक हो है आक्रम कार्यका हो उसे कह भू-त्यार राष्ट्र राजा अभवेते भूर गये और और अन्य म विद्याल होना र हम्बोच्या <sup>कि</sup> पर १४ कर्मन महत्व करके भयो हांचरा है देश शहे। जनकार ३, कर्म कियार कंपनांच गाँ। इस् कुछ स्थापित का बेले। इस्य १,७% में जीत जीत किया और साम विधासनेत साम विधास

चित्रकाली पात्रकार विकोध नेत्रीको हमासे प्रकार कार्यका दिल्ला पर हो। या उप क्रमक पुरुष कर्ण कुल क्रमेंबको हो सब है। पूर्णन करना हो एक नर्य नम्ब क्रमेंब हो ন্তু হয় কি বছরে। যৌল্লে চলক কালে বা কাল্যাই লয় সংগ্ৰহণ निर्मानक समाप प्राप्त के कुछा है विकेत क्षेत्र के प्राप्त कर हिए। दिश्य अंक के अपने की की की जा कारों अञ्चल कारण अस्तुरूप कार्यक हो अक्षती अद्वेद केंग्री निर्माणीया कार्यास्त्रास्त्र एक कथा क कारों किया है होने प्राप्तिये और प्रवासी कार्यानी कार्यानी स्था है वार्यान अस्ति है कार्यान की कार्यान की क अन्य का के प्रतिक अक्षण है और तर्राष्ट्र प्रतिक विकास कर जा है । মুখ নালাৰ ভাত নাত ক্ৰায়িক লাভাই আভিজ্ঞানী নাত আহল ক্ৰাব্য বুল মুখ্য শতি क्षाणी प्रकार कारणीय काम पंत्रके जालका । प्रवासने पार्यका काम आरोज कार्य होत्स है।

कर भाग लिएक अध्योक जिल्लाक के कि है। मानावार्त राज्यक है तेवल प्रत्ये हैं। राज्यक अल्पान अल्लाहरू अल्पान है में प्रवृत्ति प्रत्ये के किया है जा है विकास औं अने सहस्रोंक साथ का एक स्थापनार्थ है के अने हुई के करण होता. हुआ। भी र विकास मुद्रा के ला. हा विकास अले में हुए के निर्देशन करना में जा करते. मध्य प्राप्त में बार पान पान पर अवस्था है अप अपन्य अपने प्राप्त में भाग ने अपने महिल्ला जिल्ला लेका कारण्यकाश्वरक परभागे असी बढ़ जार की रेड कर हुआ है वं पार्टकी बुबक्त अराध्याका ब्रह्म किया । १४३ । अर्थां एक ब्रह्महरूमक गाव ग्रीका बार्यवृद्धां स्वकार ने वीचे क्यों कहा इसी स्वतान के हैं। जिल्ला बजन वर्ष है उनके अभी उनके कर संस्थापन रिकारन कार्यका का कार के था का कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार क्रमान क्रमान क्रमान क्षेत्र क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा कर्या है। क्ष्मी क्षमा क्ष्मा क्षेत्र क्षमा क्ष्मा क्ष इक्टी किनों कुरतीकों की अब की इक्स कुरते होते हैं उस, अब क्रिक करों की क्या

OF STREET, STR काल सहस्या राज्य रहेको को परिव जातिको । एक अञ्चले काला हो काल १४ वर्ग में मिली औरके। मुक्तक क्षेत्र प्रकृतिक प्रवास मेरिक जा साम इन्ह्याच्या जिलाक कर है जानाम पर क्षेत्र कारक करा— राजाना के पुत्रने सम्बद्ध राजानंकर । क्यों स्ट्रन से तक दिनों से हुनी के सुद्रारे प्रवासीतर भी एक पा बारायरेक प्रश्नाहरू के इस को प्रथम पा पार्टिंग प्रधा हो। पुरस्त रूपका कुलीके का है। 化氯甲基磺基磺基甲基苯基甲基二甲基甲基基甲基磺基甲基甲基甲基甲基甲基 बाल बिंग्य करोदी असल्यक्रक पर्तिके पन परने के ती हैं परंतु नहीं कुछ भी हाची मोह को सर्वाचन पर करना हुए। पर स्थानकन स्थान हुए स्थान महा हरा म कियाँ दूसरे क्लाई

कारण कोलंग-- विशास्त्री अस्त्रीय संत्राचर्ये इतके ाम ⊭क्षण त्याके प्रकर्णिय करता. मा. भाजीक करून करिनुको आर्थिनै समर्थ 上旬 生一日香水 表 年 年 第二十四人的 阿 田 अप्रेर रहा अस्तराहर राज्या जान जानकर जाव प्राप्ता । इस है १८८० अने भी मान और अपनी निर्मे पीरि ৰ পৰিত্ৰ মূক্ত কৰা হিছে। সং বাহুৰ এক । লাভ কৰা আনকা সামান্তৰী আনকাৰ লোকে সামান্তৰী কৰ अनुकार कर के करते । इसका क्ष्मा के अपना भी भी अन्य के पहुँच की विकास करण कर्मक पत्ने एका नेवर्ग करभ्याता प्रकारकमा है अन्य में। नेपं का लाओं इती

कर ५० अपनी मान्यना अविनेत्रों इसके शिक्षा हकरा। योध्या दर्श कह अल्पन्ह इक्ष्मी हो सभी और ₩ स्थानेश अति नहीं हो तकता ।

महीं है। हुएको सोबीको कार्य सकत नहीं है। महित्रकृष अर्थक मेरे कलको प्रक्रित कर्न ।

इथ भवाराम कर-धक्ते जापने पुत्रको लावताने। हुए बहुत— केटर जब सुख्य कि अन्तरहे कुल्याको क्ष्मीत्वार कर्ष । इस सन्दर्शेष्टः बन्धारं साथे अस्तरक बुद्धः अस्तरमः है 📫

अरमनी आक्षास्य वस्तरहरू नहीं किया है। अन्त

अस्य कुन हरको औरसे करक पन दक्ष को और अस कोन्या उसके छन अध्योग असी नहींका इस्तरेको प्रतिश्वन करन स्थी। यहाँ पद न अ ऋ इसार भर अनुसन्ध होता है स्रावक्षण है।"

इसस कोई केव अकि कहाँ की थ

जिल्ला हो अन्धी बालो एक्ट और बार्चे द्वर वैतान्त्रमें <u>क्षेत्रहों</u> क्षाप्त--'क्सपाने! आहुत क्रानिसे रिक्षत हो निर्माणा २३०० प्रत्यका करन नामी शीम अन्य समार है। शुन्हें मुख अन्दर्भ होना सुम

उनके अहीरको कुछ छल करते दिशानी हैने विकासनी कहा — वशक्तातर केरी ५ और कहत | लगी। क्रमण उत्साद कर कर कर कर। कह सन्दर्भ करों कही हैं। इसमें बादेह कही हैंक बरवाला हो जाती तम क्या ए बहुकारोंने करेग कुम्हारे बेसा और कृत्यार इस प्<sub>र</sub>स्तपर दसक अंग्रेई ज्यान वेनेका विकार किर्मा असका अस्किता जनभर देनावाजीने उसके बाद एक दूर वेका क्षेत्रता प्रकारम अन्यत है। याँग! कुन गरी पाल्यका | कुन नहीं प्यान्त कहा— राज्यकार्त में एरपालांका to a bertall gar have tal faul water क्ति क्षेत्र है, उसे सुने का नामा-नार्वेर अध्यक पुरांच है। इस अक्रारम इसका चीराइस न करें। करणांके कुछ स्थानम् अस्ताने अन्ते होन्द्राती तुम्बास पुत्र अपने सनुआँका होता व्यत्के प्रज शक्तकुम्बरने काल्र--विनामी मेंने काले कामी होगोले कुछ कुम्बीमा अवस्थ राज्य भेलेगा कार्री भी बराजी जाहाका करकाकृत न होता. यह चारी हेरी आहा सेन्द्रिके, विकास में भारत कर माहै। क्योंको अपने-अवने वर्गमें स्थापिक करके पर रुव राज कुल्लाका अस्त्र ना विकास विकास केला । सकता प्रतास करेगा । सुंदर्शे, व्योक्त और धुर्शेका विवासने कामुक्त होकर अनने करकारे अहा— वेकें । यथ करेगा जनम यशियाओं के गुले अना प्रकारक

नक एवं अवस्थानमें ही साह। सार क्रमाने करना बोल्डे- अन्यन्ते वर्षि से महान्त्रे नहीं | सरोरना, दिल्ह हार और करान शोधा का यो है। प्रकल करना काहते के में स्वरूप करने कोई <mark>को इस करने देश करकाकने को</mark>ना कार्यार्थ अन्य वर्गन वदार्थको । त्या चान्धके इत्यंत्र विरम्भ का<u>ल्य</u> तुम देख्याओंके कृत हो, इत्यमं श्लीवक की ्सन्देह कहें। बचमच हो इस क्लांसे यहाँ कार्य उत्तर ३६ राज्य करलाम राज्य विकासके सामा को किश्त सुमा<sup>त</sup> बारको, परिके किशा सुम्री दुव प्रमाणकार क्षेत्र के कि विश्व कि एक विश्व अपने किये क्षेत्रा ? जैने विश्व के अन्यान पद क्षेत्रात कर नक्षको होर आहे। क्रारंकिकको उनके विकासका हो है कि इस जन्मणे अमेरिकके किया दुवस उक्तम परकारीने प्राचीन हाललाँके अस्त बहुत हुन्छ। कोर्ब प्राप्त नेस क्रांति क्याँ बोक्स किस्तु वे क्रमञ्जूष अलं से में उनके बाद कारभ कीर अधीरभेत्र में दिवाके, भावने निक्रके अधा करन भारत । राज्यके मा चैरहारिहाणी अध्यतं चन्यु चेर-भाष्येकं चेर चारनेपार भी मुझे नहीं प्रतान करता नारते ।

मही-सॅन्स जनवाश करनेक कर अवसी वही अध्यक्षक इस क्रुएंस्स व्युध के बार्ट हुसी

<del>तक का सुक्दर्ग प्रस्तित अ</del>पने क्रीरका पोषक प्रदेश करें--शिवक करनेवर गाउँ हो पाथ।"। काने हमें।

कृत कर और वेशकम विस्ताओं में जह सुध्याद साम्हणत अर्जनेकाने की संबद्धा का अर्जने लिये भविज्ञा कर सींगे हो में उनका अनुसान सामियो किसीका कीई काले विज्ञा होनेवाल हो। आरम्भ कर हैंगी अन तुम्बल को विवार हो। तो कह फाला वे माद धानक कुछ लें में The state

मान दे हैं है तो तम निश्चित्त होकर किश्विद्धाक करायों। तुम में देश प्रतक्ता अन्यक्रम करी। एनमें किसी प्रवक्तको <sup>मि</sup>णस्था व जस्ते ।

वदनवर कि प्रभी जीतने काजनपद्भाव ३० है। मुद्रे नेते मांगी कुई करतु हो हराको शारक। किया क्या **मान्स**र्वे बातन राजुना । अर्थाकिन बांसे—रास्त्र<sup>ा</sup> आपना क्या देखा कुनेन्द्रमें, सम्मूल निधियोंको, निधियक्त I-M | ३ - कामाहरे | केर्रा करीका दुस्कर हो, राज्य मी अक्षति मोची पाकिस साथ पुत्रा की । हो उन्नयः अन्यका कारकार हो, कारको में उने इन्होंने अन्ते १६६. अभी और अधेरको काव्य पूर्व वर्धीना । कार किया था। ३९७ पहलाम कार-१८९ अर्थ - सम्बाने कहर-४४८ पुण सम्बद्धकेड हो और स्कारक अपने केंद्रे हुए में अर अनन वीति । समाकी ह बालपुरूव राज देव हो तो बेरो पीटने संस्त्र-विकास परिवर्णने उनके बाद उनकर सिवरत की दिलाओ के#<del>— राजप् इस पृथ्क∿</del>शे शशान काल हुए भागको सुद्रावरका का भी आपके एक हो 🚁 हो पुत्र हैं और सुद्धावकक शासन गेरा सन है और के अभीतिक विकास समाध्य में लोक कोई बूत है हो को विक आपको पोड्यस पुरुष विका है इस में अवकार की अब एह हो वाकार - केंद्रे (it at 🛣 )

कार्य को और कार्य दर्बरा करीरका पायल करों। विकासि पिया और पानी देनेवाहत कोई नहीं। हपरव्यक्ते प्रभावमे तुन्धार सक कृता भला तो सेमा । रहेक उस्त हाल ऐका कोई कल क्षेत्रिके, किसके कों केंद्रका पेराकृत जैसे जान्य या, लीट गला अन्यका पूर्व पिनकेका अवसार कालेवाको सुद्धि

इसी समय राजा क्रान्थमके कालोबें इक ५% अर्थिकाको प्रोरक्तको नारक प्रोरको अस्यान अस्य १३%। श्रीपके वर्शोहरू पाञ्चलीको भिती राग दिक्को असी एव क्यासिस्टाव बास कर रहे हैं, और क्या काइता है है किश्वेर क्रिके भारतक और इस प्रकार कहा— नदा। मैं कहारे और यो कहा र उपन है जिसका क्यान दिया। कैन्द्रको अनुसार एक प्रत्न करिएं। उसका नाम। क्रम २ ज्याप २ वरू कर्मा **पर्या करिएका** स्थिति क्षांच्या प्रता है। विवास नद के बहुत दुस्कर । सम्मान अन्यान करती है। अर्थ किस्पा को दुस्का ियर भी प्रमाने करनेसे करनाम को होगा। नदि हो यह पूर्व की अन्तानी है पुरोहितकी महा अस्वत्रय साध्य को जानक वृद्धको स्थित यह हम् सम्बद्ध अध्यक्षीत कहा—"सेवी कन क्षेत्रानकती। अभ्यक्षका हो या इ।साध्य, अदि तस उन्हरें, पाता कि[-यहक-प्रत का पृष्ठी है आहः भीरें। क्रिक्सियम् कश्चा हैं इस क्रिक्सिकाक बतके अबोबित कोले— भी। वर्ष फिलारीने हुन्हें अनुष्टानके सवद्यक्त हुक्कीय ३६० आहेते हो।

> ्यप्त प्रदेश प्रतामे वह **बात सुनकर पह**रतज अप तरंत क्रांसर्ग कार्व और कीले—'वें अध्यक

ाचीर्वश्रम कोरो- यहाराज में स्वाधन एक

الدهور فأت تندي وال

क्षा किया की क्षेत्र के दूर्वा कीई क्षेत्र कार्रिकी के कार्य करें किए कर क्ष्माने करता. जो क्रा हों के 'फिर फिल्कों करिया जरी के क्षेत्रकों प्राप्तक जननाथ कर भागके नामकी जीत हुए जीतिक क्षेत्र हुआ और पूर्विक निरम्भ कर किर की हुई। बनात है। नाम्युक्त में के बाह्य कि अप की है जाती में बाज है है का करेंग

क्षा है। तहरूपर व्यक्तिक विवास क्षेत्रीय । विकास करते कर्त वर्षा ने श्रीत्य अन्य कर्य अस्त मान् रुप्ताने मान् सार्थ (कार्य कर्त मर्ग ( प्राप्ति भी राष्ट्रि स्वाप्त दिन्दी नामि निर्मा tained in at the did 60 at मार्थित हरूर की भी र एरफू में उन्हें है। makes and the date probes of the R. स्ता पर ३४ निर्देश पत्नी रहेन पुत्र दृहनतक बाक् है। जिस् मानागास अस्ता अस्ता सह क्षणके हुए पनि अपने हुँ हैं

grafte Page 1986 street water grap P. He for the grap Print. Fig. 1887 it was to be the

कारणे कार्या कार कारोपी का नाम का एक पात प्रधानके अध्यास का की है और इस्तानकों मोर्ट भी कार्य कार्य एकार्यन उपने इस तथा हर एवं हरकार्य को स्तार राष्ट्र के पास का बार करते और की पूर्व मा प्रमुख्य क्रास्त्र मित्रपार्थ में सामाने विकित्यक्षिक आहे मु त्रात प्रमुख्य अस्तिकार्य केरावरे प्रमुख्य हरू रेकर क्यों सङ्घरणे प्रदानन । असे अनेन विकास प्रकार नाम अपना प्रकार हरू हैं। हर महिक सम्बद्ध करण देशों को यह ही एकर जैन का कुलाब पुरस्त कर कर करने जाते. me all mate, as di fill then but and हें. है समाप्त करभागते पात्रम् और समेरिकारे राज्ये हैं। जनक हैं जो की इस सम्बंधित देश

served after process for the first the same magging things with being कर्म तमें पर किए प्रश्न और भागी पर क्रमा कर्मा क्रिक व्याप्त कर्म कर्मा कर्म कर्म क्रिक्ट विकास क्रिक्ट हो। क्रमा क्रिक्ट कर हो रहे हर है। फिर का इस्तुंबर, की प्रशंकी कर करका Tak et ettis glaver sone ere 🖁 🗆 म्मा पर्ने का प्रमें निव कार्य हुए असी (have are to suffer the बार्ग प्रदेशकों नामक होता गाना छन्छ। याचे चार राजा कर नकता है से इस कहर करना न अस्य में प्रकारण वर्षी प्रकारण करते हैं। क्षेत्र क्रम को है। है करणा सम्प्रांत से नवें क्रम है। याने क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम कार्यों हैं, विकास के कि कार्य प्राप्त के के कारका विकास किया कि कि कार्य के कि कार्य कर के कि कार्य कार्य की क्षा है हैंक दिल स्टब्स दुवनेन क्रान्टर प्रकारी एक पुष्टक भी पाने अभिन्नी क्षांच कर्ता "मान्ये कारकार ही एक बाद राजकुरकारी क्षाणीने मार्थ दिनाम प्रत्य कृष् और प्राचन रहत । यह उत्तर चा पत्नी में बन्नेन पूर्व पर पर कार्यन के इंड्रीको पुणवर्ष प्रोक्त प्रता है है का कि मूं जब मा अपनी क्री कर्म हरू कर्म कर करवर में हो रहते को जा तथा कर हमारे क्षण करवा हमारे हिन्दी स्था हरू करवा करवर में हो रहते को जा तथा कर हमारे क्षण करवा हमारे हिन्दी विकास प्रशासन का प्राप्त कर कर कर के द्वार पर्देश <sub>हैं</sub> के द्वार मोनक कर कर का का प्रशास करने कारण को बार क्रांथ हुआ और का कुछन। यहाँ गायक करने नगरे हैंने अपने सारे नगर है न कर जन्म प्रदेशिका क्षेत्र प्रदेश के विकास तथा है तथा है। तथा विकास तथा है है है कुछ । स्थान । अ. १८ वर्ष १८ वर्ष । प्राप्तके अर्थन प्रश्नाम । दूस्ये स्वरूपालय कार्याची पृथे वाच रिध्य भीत्र कर क्रीनोके निर्मे करून। सूत्र राजनि अस्ति करून। इस एकम केश्यू ने अस वैक्स अनिकी पुत्र पोगः।

ময়েৰ বৰৰ টুলেই এন এন পাই বৃত্ত ক্ৰম কৰা নিৰ্মান কৰা বাছৰ নিৰ্মান भाग व सकता पुरस्कित होने 💎

कार्यका जैस् विकासनाम विकार 🗸 ६ त्या का 🔭 जिसे एक समाप्त काकुर्योंने स्वाहित होते हैं हा स्व क्रमपैका विचार छोड़ रखा. है अल. 🚜 स्वापनी वर्से आका केश प्रधान सर्वा का स्त्रीय ।

मा-अर्जना सोडक्ट राजे पश्चे अर्थ एक उत्पर क्यों के गर्जनप्रकार कर हूं गण

the contribution of the Contribution of the Parish States in NSA क्राप्त के ब्रोह्मक क्षा प्रकार कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या अस्ति है । अस्ति क्षेत्री के स् भी को गर करने देशन हो। असीकिनको अनुसदा जीना ज्यान करने को तथा को या को या और अनुस्तिका भक्त राज्यस्य एक १७५५) २५३६० हम् स्ट्रायस्थाः भागा मृत्याने एव वाचन समानवारी आसाने मैं के अब देहका स्वान कर्न किया 🔭

क्षेत्रक क्षेत्रों । राज्युच्या विराधा नागे अन्ते ..... **वासेव्यक्ति कहते हैं । रेटर्सन**िक ने नानन बाब राज्य को पूर राज्य प्राचीन समय ारक्ष्युव्यक्ति क्रमारू वेचनात्रः र लाउनेये समानः चन्नकः अर्चीकान्ये तस्य कारासे । अर्थक क्रमारू कि बुक्त हुए। अस्त कुम्बर्ग कार प्रथम है मेर कार्या गया विकास का प्रीर क्या कि अल्या पुत्रको अधिन भाव ॥ मृँ १४०३ । । । । । । व्याप्त को लोबका की तुर्के पाण है। अला विकासको क्रमाको जैसे सम्बद्धार का कि राजनाई जा करें। इसे उपयक्ति सम्बद्धार सम्बद्धार da में में भार देश किया पुरस्कार क्षा राज्य की राज्य के कर कार **स्वार्धि गा**य

र शका कोळ्या कुरवाम का वे पूर्णा रहेकां — वस्त्र अक्षण—र रेड्राफ व्या काम कामानी मूर पर्क (केंग्से हैं) जारेंग क्लान्य में मानी हैंबाब औरने नहीं वा निश्ननक कन नव सह सह विदालको पूर्व हुई का अनवसर्व और पुरवर्गी क्षाचाँ है जिल्लाको पूर्ण सदा कार्यण । योगधी शामक इताने जन्म ता मुक्तिको कवित कर क्रानंदा पर शु≼्र भवाते नेप्यंदी कर ज्यारे विकास सामानंदा का ज्यारे रहा देव धुर केवी. ज्ञा, ही है उसके और हुन्दी बक्रकरी जाओं जा समय राभवें क्रमण काली मन क्रायानीकोई हर ४४६ के पर महर्ग द्वीचींग बस्पर तक बुधिको प्रसार करने हुए कला. ४०% ०% प्रदेश करावा अनुप्रध करने कर है जो का का है उसे कर्त कृतिक किये. क पन कुंद्रा कर्न एक जो करकर नदारत जाते हैं। तथ तकर देश घायका करण व वन चेत्रच क्रमीने करण गर्व च्या अस्तर्भ । एडीपी गर्व है उन्हें दुगके उन्हें कुछ क्रीडियो अर्थ क्रका— धीर कार्य के कर करू कार है इस ६९ अट्ट ने करा। कार्रिका सम्बद्धि है है में क्षित्र कर्म में अपने में मुंग के अपने अपने अपने भी का का मिला के का ना का माने माने किया नाम उत्तर ना <sub>ह</sub>ै नाम दिया हो। स्थलना नामे पर विश्वासन मध्य मध्यो <del>नहां</del>ची क्या परिवारक केलाव का प्रकार और में आधुर आहे कारियों गावा विकार के भवानी ३८०४ (ई.

क्षेत्र हैं। इस्ताको स्थाप महिलो प्राप्त प्राप्ता dend det by the

तक 'बहुत अच्छा करकर राजकुनस्य बहाँ तस्त्रह जुनिने हत्त्व किया। देखाः और नन्दर्ग 🖠 क्यांकि प्रकारक क्यांके ताल क्यांक्रीकर्त को रमणीय नवरंग्यानमें और कभी कांतको अक्तकाने विकास करने समे। वहाँ मूरि गर्म्मा और बन्दन, करन, काला तक नीपेनीन्य नक्षणे अवनि । प्रतय कानुर्वे प्राप्तात किल्य करते थे। अनुर्व्यके क्रिके पुर्वाप मध्यविहोकार्वे अर्थादिक इस क्रमार भवितीके साथ भित्रा करते रहे कुछ समयके बाद भागभागे याद अधीकांग पुत्रको जन्म दिया। उस व्यापरकारी पुत्रका जन्म होनक इसमें कार्येसहें को अपेक रहनेवाले मध्यविक चर्ना बारा नारी जरबाद हुआ। अवार्ते क्रम देवान क्रम क्रिकेट देवकि की क्यारे प्रकारको समस्य मैच, कल्कि और राजक भी आवे। देवता, उन्हर, **२५ और मुहलोंने यो-यो प्रधार ने ने सब** क्यांस्थत हुए। ज्ञानी मस्द्रम भी पश्चारे थे। कुन्ति का कुनवास प्रमुखने असे साथ स्तुतिपूर्णक क्यस्तिकाचन किया और कहः— 'आकुणन् तुल च्याचरी, यहानराक्षमी, बहाना<u>क</u> क्षा क्रमानाम् होका काम १ जीवा राजा करो। और ने इन्द्र अर्जाद लोकपाल क्या नकनि कुर्यन्त कन्यान को और नुवे सक्यानद स्टीप प्रदान वर्ते । पूर्व दिलावे कहतेकाते करत्, जिल्हा भूतका समावेश नहीं होता, तुम्हरा करनाम करें। मुश्रिम दिशाके निर्मात नवत तुर्वो स्थलन रहीं 📗

। वर्षे असमे प्रमान क्षाप्त परस्कान है तथा अन्तरके परन् तुम्हें उत्कृष्ट कर प्रदान करें।"

इस् प्रदार राजस्यवाकी पक्षा आकारवाकी विविद्धांक क्रमान परिवारम किया। का साम ्रेड्ड प्राप्त क्रमान क्रमान करें। का अनेक बार प्रयोग किया है, इसलिये गोल करने प्रहेश में मेरि कुल्लीकी सर्वा की और देख कारक कुल्लीका नकत के बालके विकासी केवलाओंके काने करते रहे किनाहके पश्चा संस्ते होता। भूमकारको अभी राज्य कानते अवलो अपीर भोरी और यह योग सब कवाओंका कार्योगिका कारणी करतीके जान काली कारणा । विस्ताविक वाले रहेगा । अन्य जूनारोगिकी प्रोडाका नह पहारक्त्रको काञ्चली होता और सल होधीशको समृत्ये कृष्णेका उपयोग करेगा यह करीयाते विकासनीय क्षम क्षेत्रोंक स्थिते कोक्स्मको सम्बद्धी, राजाअवेचे व्या प्रथम क्षेत्र तथा सम्बद्ध गौजीने क्रमान सीने और पराक्रम सम्बंध अधिक क्रेस्स <sup>ह</sup>ै.

देवलाओं में कि नोचे का अध्यासकानी की बी : इसे जुन्यन बाह्यन, गन्यर्थ शक्त कालकेके महार फिला बहुत हुन्या हुए अवस्थार वाजकृत्या अवस्थित अपने देश पुत्रको नोदर्व से सम्पर्कीक सुरूप हुने अनुने क्लिके स्थापने असमें विसादि मध्ये जीवका इंडीचे इन्हें बनवें र का वर्ष के ... १६ हुआब तब सकावते भावते भी बहुत्ये चरवांने प्रकार किया। असे स्थान एका करण्यात बर्मासकारं विराजनात्र है। अर्थनिकाने पुत्रको होत्रम कहा— विकासी आहरू दिलीनकाथ-सामे मेंदे ने प्रतिज्ञ की यो असके अक्तार कर जार क्षेत्रमें लेकर इस पीतन्त्र मुख देखिये।' से करकर उन्होंने फिलाकी नाटमें अलगान एक दिया और उसके जन्मको कारा वृक्तन होक। जैक कह स्वाच । यस मान्यनके नेवेर्वे अवन्त्रके वाँस कलक जानं। उन्होंने बीचको क्लीके लक्षर अपने भारतकी वर्गला करते हुए कल्ल- 'वें बक्त की सीधारमञ्जली हैं " इसके बाद उन्होंने कहाँ आने इस गन्कर्मीका अच्चे अर्थाएक हात संस्था किया उस समय उत्पन्ने और किसी

बार पर के कहा। जानन का कहा। इस इस्ता अपने अन्तरो नहीं अबह मुक्तों कहा सैन्य है। बोबर कहते के—'हम्दी भट्टाकर्वर पोला उथ्या फिलमें बीलन ही से ही इस मुध्यीका जासन कर है है हुआ भारत्यको क्रावेकर होत्रल कारावर्गको भागते हैं। यह में अपनी मी रक्षा कारीमें ज्याने रहा था, के बहुत और आवक्य भाग किये। अही है, क्या इस क्यांकी एक कैये कर कर्केका। बार कार्यक क्रांजी में क्षेट्र अवस्था है और और देश कुश्चिमी प्रस्त्र किसी औरकी से मीजिने। कदर्ग लगा अभे देखाल विका अवस्थित पद्धां किया बोको — बेक्स पार्क किये जिला और कक राज्य होतेयर उपलब्धके बाब ३३० अन्यायों के अञ्चलके सुद्धारण की वहां व्यक्ता चारिये कि भाग सम्बंद कर ने कंपीनों दिया समस्य बहरशेयों किसी बहरी नहीं सरदास है प्रमा अन्तर्मे ध्व**णेरमी** जिला ग्रहण की . बलबार : कार किया । तह अहके अहल जिनीकरायको सम्बद्धि ध्येनको है को विक्रके बनाते से संबद्धि मेहार्वे सेंत्राम १९५७ था : अह ३२४औवशका इका. फ्लावे होती है, अवने क्लोबे नर्वेट—ऐका मनुष्य केरका शहान, जनवीर्त्य कार्युक तथा एक विवाहओंने काली कुलायें उत्पन्न न हो। श्री काम हो पनका कोई की अ

नक किहासको भी कर अवनी दुर्शका हाता होती है कही भेरी भी हो

कारको साह नहीं बते उस नामने, पुरस्कारेओं ५ में बन्धनमें ५३ नेवर निराम दानों मुळ हुता है,

प्रकार होती की कह तक संगतंत्र जान का पितारे किसी पत्र केल कर<sup>ी</sup> है। और विसले हम्हें

नक्षे कहा-नहक्रम मेरे हरनमा अल पुन्दर सुद्धान्तर्यके अन्याना असर्वकार्धनिक हो। अस्य नहीं सकता। को विकासी कार्यनी हर्द सहरक अनुसार का कहा उन्हें जनम स्थानको उद्योग साम है इस विसर्ण समस्य ही दिसारी जिलाह का अस समझ सकतने कड़कर दुरका क्यांतार करते. काले कराते करे और सम्बंधी र्राक्रजीये युक्त होते हैं। येके पुरुर्वोच्ये को परिष

सुरामों पढ़ी, रूप अनस्य ४५ अस्तरहरू निरम्भ हो। पूर्णोक्त करूर हो ऐसे पाने पाने, एक सहस्रक क्या क्षेत्रको देशको प्रशासक कारधामका महान्य कारधाने ३०के एवं महन्त्रको ही राज्य नहा मुर्च हो अन्त अन्तरी अर्थक का किये और दिला विकास समानं अनुसार विकासकी राज्य रहरूका इस कहा दान किया नकारका कर कार्यका पाला भारत कार्य स्टूट्स कार्यका अस्तर कार्या हुए। िनने उत्सुक होग्हर इन्होंने अपने पुत्र अलेकिनने । उत्सन्त भनीभाषि पत्सन करने सर्वे । यस करण्या नदा में अन्य हो गया अन्य करने अपनी पानी क्रेस्टमी स्था से कार्य तकार्यके रफरवाके सिधे बार्केक पान सहके यह राज्य स्त्री किस्स मेला के शामिक बार के और माधिक। मो वै कृतकृत्य हैं सुन्धार र जीनशक करनेके संकारों रसकर दक्षेते एक प्रकार करियक दुस्कर व्यक्तिक दक्का कोई साथ क्षेत्र यहाँ है ' यह राज्यमा की और अन्तमें भागेर का कि में बाराकर सम्बद्धानम् अवसेत्रिक्तमे बाबी पासरके जाना कारतिकार्ते कही गाँधे असको कली और से वर्त कर्त **विवासे कहा- लग में पृथ्वीका पालन नहीं का अध्यक्त कहार तक किया। उनके विराध कराई** करोता जेरे अन्ते तन्त्र काले दर पहर्ट होती। जाने पड़े की शारोकक पेटा पान नहीं थी। जा 

The same of the sa मनभी हुई कम हुनका १३१ ६१६ १४ का चर्चक फिराइने १८ वह समा समा साथ साथ

अवस्थितिक अनेत्रका स्वरूपे केव्यारपुरक स्वयम् इत्यूष्ण क्रमार रोजना स्वयम हुन है कर 🔻 मिन्निकार्त्य सुरक्षेत्र कृत्य १०० वृद्धान | सर्वते २० ०० वर्ततः साम्य साम्योगस्ति स्वित्यसे करत अकाम एक देखाँक महासंख्या करता जिल्ला हुआ वात क्षेत्रक उन्तर दिना का क्षेत्र

रिक्षां का राज्य राज्य कर १४ वर्ष र विक् विक्री कर कुरू प्रतिक व्या करते. जे अपने जीनके नहींकी शहर कारण के दानी करता. प्रक्रिक कार्यक्रमें अपरेक्षमें अपन्य अध्यक्ष पर्व के ले ले ले हैं। इस इसमा क्ष्मि लेखा की होती की एक ने पर कार्य हो है। यह पानन पानन पानने कार्य है। अब कुमाई बान्स पार्विक क्षेत्र अनेन भी प्राप्त अवन २००० अन्यान प्राप्त वर्ग करने हरी। विद्वार वृत्ति है बी-देशन क्षणाच पाण औं। साधाननी भूर ६९। यह जो साधी **प्रदेश प्रदेश को** रूप भू क्रूकारणी मार्ग प्रसंदर्भ अपेट कुरू दिवारी कार्य मा राज्य | देश रेगाव दे तथा जनकातीमा कार्यक का पुरस्क कारण भी वह सामें रेकार रूपको भी भए किए रहा है। में उन्हेंदें -का निवार १५६ एवर्पन वर्णदूरम् ८४ सामान्य अभिनादी द्वर्णन कर दर्श है। स्वर्णन कार्यों उप मैं भी कुंग भारियोंने नेपी एवं। अक्षारे अवकार अपन्य काम अन्य काम अन्य प्राप्ताना प्रवेद प्राप्ता है कि क् কৰ্ম কৰা বিভাগ কৰিব কৰিব। নাই এব - ডিনাই ও বুলটি টোল্ড কুলাইটা µसम्बद्धाः विश्वकाति । विश्वकाति । विश्वकाति । विश्वकाति । मार्ग कीर के था। उनके द्वार गयाणि qual कर्या नवने स्थानकार राज्य वस्त्रकार कर्या कर्या कर्या प्रदास अरुक्ती— मंत्रिका प्रीपादकर घर अरुक्ता तो व्योष । चुर्दे की प्रणा है के हेर्फ कर 

सारकार प्रदेश करनी की पुन्हारहेंग्री किस्कोर हों— काल, र नामके वक्क क्वारक रेज कुरू स क्या कर्त हुआ जिसके पहले प्रवाद **क्षोपुर्वक क्षेत्री** । पाल्यक अन्तरी के अंक और अध्यक्षण और स्वयूच्य मुक्तक क्षी प्रदे के लक्ष्मण विकास करते के अवस्थित व्यक्तिक समझात करता के विकास करता है। यह समझा उठा के अनुसार की वीकार करेला कि र्व वर्ष है। अन्य | प्राप्त कार्त है। एक व्यवक्र प्राप्त केला स्वयक्ति रूप भारती संरथ पानले ही प्रांत्रका वर्षस्य कृत व्यवस्थितिकोति व्यक्तिकोतिको व्यक्तिको व्यक्तिको विश्व क्षेत्र के तु र १४ १४ १४ १४ व्यक्तिका

्रमुंबर्कें पर राज्य क्षेत्र प्रशास समय बारकार्यका सम्पूर्वक अन्य कार्य कार्य कार्य व्यक्तिओं के प्राप्त गांच प्रश्निक शक्त के कि कहा मानेका विकित्तविक विकास किया और उन्हें भिन्न के असकी विकास की विकास किया है। क्षेत्र के किया है । अने कारण कर करते अनुभाग के प्रेष्ठ किया को 🗸 😘 अनुसर्व कर्ण हार्याचे अन्यवस्था केला हुआ के अन्यवस्था का मध्ये हैं जा है न हात्र हुए हुए दिलाए। करणा और प्राप्त अनेवर्ते के अपने पति कृति । अक्टान्यति के तथा भी अपने व्यक्ति प्राप्तान के अनुसन्तर प्रकार प्रविद्ध कार्य प्रार्थिक प्रवास के अध्यक्त कार्य क्षेत्रक अधिकार क्षेत्रक पर्वे हैं ह representation of the property of the second

han akka akkaa kismakin niiko siilio sama wan samoo muu samoo maa a<u>aga mu</u> m

कि केच । जर प्राप्त है। कि समार्थ राज्य जैसे अपने दिए । जन करायों में हो प्राप्त हो। भारत 🤏 भारतन करने बोन्य है किन बैसाकों 🗥 है एक कार्यन क्रिकार पूर्व रहाराओं के हैं नाम अवस्त है — वे कार्य सामें कर्मात्र गाउँ पर्यक्ष होत्र कर कक्ताको केना एक अन्यान राज्यको जानपालक कन्ना छिन्छ। क कर्फ के मा असाम के दूर्त करिया के अन्यों कोई और बेचन दे पूर्ण अस्ति है। भी ने गर्ने करता गया गया काम की वर्षका जिल्ला १ व्यक्त है कर्यों के काम में काम पूर्णिक की मान्यक क्या है। इस मान अवस्थित नाम करता कहा हुए स्थान सार्वक्षण राज्य नाम अवस्थित मान न ल्लाब हुर राज्य अध्यार वर्ग कर्ने न क्षेत्र करने आहे ना अस्ति विकास है और कहा। ि क्र की प्राप्तक कर्ण जीवा कारियों अञ्चल गाँधी है। अन्य अन्तर्थ का कार्य प्रकारण कार्य राज भारत प्रमान भीत भीति है। तथ का लोगा। द्वार जानकाली पूर्व प्रमानित की पी पूर्वार करीता। नदान हुन्य और स्थान का राज्य साथ देशों इस राया है । और देशदाहर से स क्लेक सहय सरनेके लिये मिलता 🗓 सन्तर् स**राहर दे**ओ मुद्रमें और व्यक्षाओं अंतरभीर क्रान्य करता । यो क्राक्रण स्वयं कृति ही व्यक्तप्रकार करता है। जह पिन्नी हुम इस सहायों नामका अध्यक्ति पेटाने उस्तर नहालीक सब धीरने सहया े भागक व्यवस्था पूर्णिक । अने करूके करूरता इस स्थान के अने देश हुई रही ি ৩৩ ১৯বা ৪৩। এবং বুবটা আর্ড রাউছিলুবট বাল্ল ভালার আহম । আ अध्यापने सम्बंधी गरिसे को स्था स्थान सुक्ता क्षेत्र ८ १ की विकादीय हैंसे अन्त नर्ग হাত হৈ তাই তাই পুৰু এই বাবা কাত্ৰ লগত । এই কাৰ কাৰ্য কাৰ্য কৰা হাত্ৰ কৰা হাত্ৰ मानव प्राच्छाल हे तर अध्यक्ष अधिक अध्यक्ष के ती हैं की पाने की ल 🗝 🗝 🗠 🗠 ুল ভুলনি কৰে বি এটা কাল্ডৰ মনোকৌ বছত থাকি বিটা বৰণেই কঠি। काल प्राच्छित क्रमण कर्म प्राची एवं कृषक गेरफा अंश्याल ४४ अन्य द्वार देशक वर्

 अ. १ - १ - १ - १ - १ वर्ग को को को किया की किया की काम को लेग का का का का किया की काम का है। अनुस्थान प्राप्तिक की क्षेत्र किला है। हो। इस देशने की रूप में अदूर गई है। अर ार कर न्याम द्राप्त कोन न्यान श्रेकों की ुक्त वैशे उच्चा रीवर करें प्रदेशका भेग के न के पंचार जो है और पूर्ण के बंदा लालने निवस्ती की इस बंदा के बंदा का

ास्त संच्या पूर्व पूर्व पूर्व पार्विक हर राज्य — जनस्वीकी क्रम कर हुकार राज्य सम्बद्धी अ. १ अर काम काम महास्था महास्था कर्म गाउँ गाउँ हुई। वाच्या हुई के हुए स्थाप । १ माहरू और है के न्यानक का कहा है। इस मा है है मा घार का साथ की होता है। 🗠 🕒 वं वं वृ 🚁 अवस्य क्या पुरसेनं चौत्रीर प्राथमा परिवार वच्ची विश्वाहे जैसाओ

লন পার্লপাস্থ সার্ভার্যাস্ট পরী বিপারে। তুল্পার বর্জনেও বিশী ामको ची की मुक्तको ≱िक्षे पान कर्जा गायक अच्छा प्रदारण पान प्रकारकारण र्नकाल पाप्परावाद साध्या पाराहुम धाननक तक व्हेंचकर धन लावकन हु।

मनम वर्षीने इस्तान्त्रके पहल्कारीयं कहा— कुटले पूर्वते कहता है, क्रांकि सरकार्केका यो असरका परवार किया था और आपने क्यें। कारनेने अपने भरवाने पार्ट लोटानेना है में आपने अन्यक कार किया, प्राचीन पारत्यका था। कारण का अन्यकों अक्षेत्र अन्यका निवारण अन्येत्र " पार करीयर के र समाध्य कता व्यक्तिको प्रकारिकानि कार्यकार अभिनोति केर अविधित वस्त्र से अपनी रकारके मुध्र करना अन्योग अञ्चले रोजके इक्लोगोको । ध्योके काथ एक हो और वृत्तिक काशमक गर्ध दान्य कर को हैं। इस क्षापुर आपना जिल्हा और - कहीं गईपायर अमेरिशतने देखा, अस्तिकारः कोई उमें जरण देनेवाला अर्थ है। अस्य सम्पर्क पूज अकने सुभागें पक्ष क्षेत्र बनुव देनने 🐧 🖰 gar giring

और रूप की की है। की मेरे सरकार है से कियर के समर्थना उच्चार पर्ध है। परंत क

पानता 🐔

आने हैं। जाने इनके इसके क्रांत को वर्तिकारीओं एक अलं: इनका क्षेत्र कार्य के अलंके अलंक हों के रोके हैं भारतीर रिक्ट ही श्रृष्टिकाहोन केला नारण करते हैं। अविशित कोले — अवस्थ में के क्ये केर्र स्वरणी

क्रमा करवेश्व अनंक क्रम्पक वाक्यराज्यो आधीरिकले. ही तुम इस अव्यक्त सीटा हो । बहेन करनेको कार- में नहीं करवार कर्मको शहते लिये अवस्थान पहीं है।

बीरबपनी अपने काले स्थानकों क्यानीकोंने ज्यान करक तथित की है। करि सक पहल मेरे

इसका अस्त्र बहा हो अवस्त्र है उसकी स्कारण करोको कर पन मुख्या और प्रश्ले अका समूख दिवारों करना हो रही है। यह अपने क्टि हर बक्को कर बनके साथी करियोर , अस्त्री साथ अपन का है, के सपक प्राप्तकारों हुरेत ही अपने वॉक्से कहा—'क्सा में बहने हो | बदक्ते हुई चलालके भीतर पहुँच गरी है। बह-आरको पर पात करा पूर्णी है कि करोते जॉन बर्जन भगवन और अनुकृष्टि बजा पहालकों नेता पास्कार करके और मुक्तने बच्च विकासको और देखी किये लागा देख अन्यंक्तिक होतेन(ल भवन्ये कर्न की भी और मैंने उपन्ये काल- नवकर क्रीय न कर्न अपने अस्त्रन) रामाका बाबन दिशा था। आरम वे भवानीत होकर। होता हो है वह बाद अभीने कर-बार कही और नंदी करपार्थ अलो हैं। मक्क्फे कारपारे ने सक उत्तरी शीवताचे कर्ती कि समावहांके कारक

अपनेत को हैं। विवेक्ति केल क्ष्मिक्टन जानते । विश्वकी बाद कुनकर और कार्यका उन्हें कुलक अ<sub>र्थ</sub> है जल में रक्त भी सामग्री करवारें । देखना शायमें काम हैता हुए कहता सात और हैं अब अब अब्दे पुत्र कराइको अध्यक्ष है∞. विका बोटोंको प्रकास किया और इस प्रकार उसर र्वकार में की पुरुष अपूर्ण करोगी। यह दिया-वितानी का सामन होते हुए भी राजीते विकास है अब अन्यान हान्य हो प्राचान । वी क्ट्रामा अवहेराच्या करके वारी अध्यान किया अविक्रिया बोको-क्रिया विक्रम हो किसी है। इन महर्गिनीके आकर्षों क्रायक प्राप्ति दस कारी अपरायकोर कारण करना करिए हाआ है। महिन्दान्तरीको हीए ऐस्का है इसका ही नहीं हुन Me: में तुम्हाने पुत्रका क्रिक क्राम्ब करण करिया हुराकारियोंने इंक्लिकोंको भी खुँका किया है क्या बहर्ग विकास जनसङ्ख्य हैं, जब सम्बद्धी बिन पिलाकर। क्रमों के क्री - राजन् हम अस्पर्की अरुपर्ने जनक नम दिल है में क्रमी सर्प अक्षर-मार्ग हैं

प्राप्त करनेवाले करीको कर का सनकर आ को है अल की बेरकका क्यार रखते हुए

है इसे अनुसर्वे करेला को एक रूपभाग अच्छा इस अभीत अर्थ सुप्रभावनिकास चुन्ननिके स्वयं केन और साथु पुरस्तीन्त थे । चीनिकार पुरे के ने वर्णना पानस्थान कार्य कारक है, यह पुरस्तक-४% अपने ने एका को पर्योग है। कारका अस सर्वेशन की प्रतिय नहीं है।

इंफिल केंगे १५१६कों ६५(वे हें अन्य में हुन्या माना आंत्र तकरून चीनों "मूर्वी प्रपान निकारत प्रतिकार करना है जिस भी इस महत्त्वकों किया करते हो है। उन्होंना को किया है। विकास अविदेशकों क्रमक-विकास क्षेत्रकों है। पूर्वकों के केक्ट दूसर्थी जाते करना पार्विके पुरसम्बद्धाः वे∈

भागुम प्रकृतिक अर्थन एकावर कालान्त्राक अन्यत्र अधिक अधिक है है। िक्रम के व सक् का स्थान कि संबंध कर अपीर्विक **मोले — पूर्व वर्णायकारी गांव स**म्बन कुथ्या को सक्कांक्यरों राज्य में पर्ने को कारमाध्यक्त की हो। यह राजी अंध्यानिक वेश के जिल्हें हैं। **सम्भाव क्रम को क्र**म करने नेरान की । <sub>क्रम</sub>ान के <sub>मा</sub>न क्रम का क्रम की व 

मुक्त भी माने क्रांत क्रांत्रकों किया गांधी हो जातार विशेष bir के कुश्मीक क्रांत्रन करते हैं। हुन कीर

nen benen i belget minde kom de med i den de mellet blikke betrette in de sterret fragte grant des de state ge क्कानने क्यान्त पिताओं से एक अन्य अन्यानों द्वारा कर साथ काराने जोगत है। आग निवासी सै

**आविश्वास क्रीति – एक्टर के वर्ष क्याबीट इंडल्क के देख भए के क्येंट पूर्व की की को का एटे** में कुमरोग अस्त्रकार प्रतिकार कारत हैं दीन भी जाने। जाननों है करन निकारन पुंचका गय

अस्थानक वर्ष को अन्य का व्यक्त सुरुका । यहने कहा — हाएका में स्था है सुके हं कर तर है। सन्दू दुरमोको स्था करनी कर बहुआर प्राप्तां स्थाप अधिवेशिक आधितिको हैं। में बहातीन द्वा हैं। जार मेरा उसमें का

इति कुर्जाको प्रश्ना निर्मित निर्मा कर अन्यत ए असा है। ए की दिस्य प्राध्यमान्त्री काल प्राप्ता है। वर्जी कर अक्रुपालक स्वाब कारण के परिच्या कारण की अन्य कर के अन्य प्रश्रास की स्वीक्षण कर के अन्य कारण की स्वीक्षण की स

मुक्ते प्रजाननंत्रिक्त महत्त्व करण्या है र आर क्यों पर 💎 हरी। जुन्ना संगति अच्या अपन पृत्र अमेरिकाम **विश्व करण्या विश्व करण इताह है ' अंग अंग अंग अंग अंग अंग है के दे** है है है। अवैद्यास स्रोप---वरः क्रायमानको सम्भावन । जनसङ्ग १८५ अभिके दिको दशर हुआ है। और कृष को है और एक प्रसर्व किया अन्तिकास है। यो हुए आहम की वेश हो जात है से अपना करते 300 में पुंची ओर्निक पाने कंत्रीय को बसरका रेस्ट्र की अध्यार और सुरक्षी प्रस्थान पर अन्ते हुए संदित गर्कारक, का सरामान्य हो। उत्तेषा पर अन्ति। एक पार्का देन घोष्टार कर्मी माहा सुमा अर्थी दक्षाना नक पुरस्क घटन क्रमिनाक क्या वादन दक्ष अर्थि प्राचीत जो १४को १८**००**गर हो १ में श्राप्तिक हुँ के १९८४मा कर निरम्न जनगणन राजा **महत्त्र**ी पुरू अको। अ.स. अ.स. १८६८ ६ अर्थे एक्ट्रा तथा ज्याप-विचास प्राथमित प्राथमित असीचित्रो अभ्यानी ही। जिल्ला स्टब्स कर कर्ज किया जान 💉 । अनुसार देख्यूनेस इटस्सी समा किया और क्रमानके क्यांचा—विक्री, क्षाप्रिक विक्री और भी केली। केली हुं सुवृक्षीके अभी परीच करी।

구기

क्रीय जारे स राजुओं को जीवका भगपूर्वक रेवाता है।

पीकों के साथ कार्या को यो तथा पूर्वकों कीई उस्ता पुरुषका बन्नम किया बन्नमान कर कर परन्तका। े ऐसा जो परास्था भा साजो ग्रेपीमें कहीं भी इस्तर बाद काद्वारों और जोवको अन्या से अनको आधान राज्यान गरी होता या आके. ∍स्थाकिल सम्बाधने श्रामिनो स्थान आरम्बद्धा सम्बाग द्वारा कोई तक न युक्ता है न योग । य क्रमण सरकारों को साने एके क्रमांकाओं केंद्र सान तथा एगई मसे गुढ़ और गहान नेजरनी है। मानाभावा प्रतिकृता एकः भी भाने क्यान्या करके द्वि*श्री*तः महत्त्वा सकत्त्वे उत्तर अन्य एवं द्रतिवकी विनिक्ष भ केथे समर्थ करते हरूच प्रमाने के करण. यह कथा समार्थ अनक समा क्षात्रीमें मुक्त हैं।

المعار سيكالوا الوكالي ميرات

### राजा वरिष्यक और इमका चरित्र

महो हुन पर को प्रचारी हुना क्यीनद प्यपूर्ण जिसमें दूस भी दन कर काले है स्वर्ण्य केंग्रेस कर के अद्भाव करके अस्ति के में जरूब आधुरण नवा भार करहा. मान कालोका भी पर्कपुर्विके लगा धिलाओं जिस्सा कार्यिक आपना १६ र ही बस्त ६वी हरन ६२ है। भी पूर्वकानि और वेश्वर शुध कर्य नहीं किया है। जोगा क्या गर्व गर्वे और धनानी स्वाक्यकात करी। जिसको मैं कहें। में भक् नई यह क्राप्तेशार्व । अब एक भा कान्यज बाबाण का मिना बन जिल्हीहरू कोल्ह्याचे औरहे. हाणी-काले कोटे कार्य सहाध्यानने करिये, <sup>के</sup> आप देनक असी तन किसा मूर्णम् बार्य संबन्धनं कता प्रमान प्रमाननी से में क्यांच कारत प्रमान पर पर पहलक कारण शास्त्रापीते

कार्क कांग्रजने कहते हैं — सम्बन्धे कारणह वर्षेणे राज्य प्रीते कार्य की निश्नार क्रीका अन्त हैं कि. वा निरंक्टन एका जात और अह में ऑक्टॉम यह है एमर्सने वहीं करना है में ऐसा करनेता.

पुरस्केन्द्र राज्य कि अ. अर्थपूर्वक राज्याद्र पानाव 💎 यी जिन्दरकर महाराज गोर्ग्याचन घन अन्ति से और बन्नमंत्रम् वश्रीकः वश्रुताः संबक्षे कातनः स्थापितः कि वेसा एवं किया विसके प्राप्तन यह क्षाने क्षेत्र पुत्र नोष्टन-स्को सन्तादयः अधिनिक दुसरे किस्सीरे स्ट्री किया थ। अकीन **बा**क्यांक कर दिवा और क्ष्मा प्रमान करें की वहीं जीवन विवाहके दिनों क्ष्मा वहीं सम्बन्धि हैकर पक्रकृतिक प्रकार कर्मान बुद्धा भाग सक्तक को। यसकी अवस्थ भी, व अस्य देन किया क्रम भीमान अस्ति सुम्पास कृष्णे एक अपन्यायका काला कालाना प्रत्येक अक्षणका पन और अस दर्गेक. मृद्धिमान एवं बरेक्क्स्य अपने किए तथा भन्न अहें भी है र एके बाद क्या गढ़ाने हुम्या गढ़ा भूनोजान भारतको अपनोक्ता करके एवं ही एवं आग्रहभू करत व्यक्त एवं १५४ १५६ उर्ज वर्जी सोचा, बंगको सम पर्यक्षक अन् । नजानी जादाय हो गई मिन्ने ने जिस जिस इत्यापका मधा जब्दीय काथ मध्यो क्रम अपन धर्म काल काले वही रहा "म हम ते ≪ा है है। त्यापण और युद्धक कभी हत न दक्षारा क्या कर रहे हैं। आप दूसी किया क्राइतका करण ग का फार्क में जैसा दूसन और कर राजन है। जिस है जो आपक पत करोबर की उस€ की

ार्थ—रूप क्रम्पान्त्र अनुसुरम् क्राहित्स । दि पत्रकाले । यह साम सहा ब्रह्मा किस्तार उपने साम स्वासने प्रक

मुख्या में में देव ब्राह्मण में है। एक मेरामर्ग गान्तर अस्तवन अन्तर आधार की में है की अब १००० किए एक भाग क्रिको के कारण अञ्चल प्रमुख्य करना कर विच्या जान कारणों। मोहिस होस्स मीर्ड कर्ड वर्ष ६ 🕆 🐼 कराय एक एक कालगावी विकेशी इसलेंसे जिलाको स्टब्स सलेती, को करण अस्तर कृत कुछ कुछ 🛶 🖙 🕬 अभाको पहलो होलों 🖰 की पुरुष के नामें समझ क्रमापुत

केलान अन्न और पूर्णकाम प्रमाद देश गई जीना है के रहा जा लोग नुद्र करने स्थानक क्या गई। गरकुरको सक्ताने दिराष्ट्राच सार्थित २५८ ४ । ४ १४४ सध्यक्ताने कुक्- सक्राओ देवने की

महार इक्कर किया— अहा दूस पुरतिक भारत १५० सम्बन्धान पुर्व निवार का प्रवार तेत्रके मार्ग है। समाप्त्रक प्रभावित माहित्यक्ष में बन्दा आहि है। जन्दी प्रकार समा कार्य है। सम क्षान्य करण कृष्ठ हाहालीको हा किन न ६० देशको हो तह तथे और वसने एकका करण कर और बहुब बंद ६ मा १६ १६ मा अन्य १६ मा अन्य प्रत्यक जिल्हा प्रदेशक कृति विकास, भी केई प्रस्तिक महरूपालको प्रक्राच्या हुई कि "मार्क्स मार्क्य अभिया आधिमा क्षेत्र में प्रक्रिया लाहु कार्य कर्या क्राह्मण पत्र काले मारे इस्तेमके गा. के sate का उन्हें काला विदेश जिला हजा विकारणा महिन्द्राध्ये अपेति स्र केर न पन भए । युवा काद्यारा जनकावार व्यवस्थान सेवी वर्षासन् है स्थानित और में स्थान ने और केन्द्र एक के शिलान होती है कर पाहुं प्रशासी कोई के क्षेट्र में उन्हें सान देखा. सन एका क्रीकरणने किया जनस का अवस्था (१५)।ने शुरु अञ्चलीका कृत्य कृत्योकाने दलका ्रम 👉 ५ % ल 🖫 अन्य 🕶 पूर्ण "जाम स्थानसर्वे सम्बद्ध को— ४५%के। इस सूध्यक्षे कन्याको कारणक करोग प्रक्रियों से उन्हें न स्क्रियमें कार्युर्वक प्रकारकर का है नहीं। यहाँ वह

मेरा गीर्ज्य अन्तर्भात हुए वे अगा बन । जैन विहास मान्ये ३५ ते वे ६०५ मधी। राज्य प्रभावता है। यस संबंधी सम्बन्ध स्वयं এটালোকাল লাক্ষ্য হুছ এ 😜 🐪 ১৯ মাৰ বা চক্ষ হুছে ক্ষাৰ্থ থ बाहर्स की देवन के कर का अपने उन्होंने करनी कहा को कमी विकास कुछ की कुनिया ना पहुंचा करना इसकेन मीरमानको एन ६० ५८ मा एको निकरी सीमा की समाहरू भी अमेर १५६ वर्ष कर असे भागका देश । यी नई अनुमें माने मा अन्दे हुए एक जानी ea sa ear अलो पर क्रावितक क्यार्टर प्रचीते । der der — मुख्यानक र स्वयायको कर्तकेक ন্দুকৰে মুদ্ৰান ক্লেট্ৰ কৰকৰ ক্ষেত্ৰ ও পৰা, এখন কলেখি কাম ট্ৰ ক্ষেত্ৰ আৰু ৰাজনাৰী সাধাৰী ই स्तर के पानकार के अवस्थित विद्यालकों के पान के अपने का लेकिन के अन्याहर क्रिकेट के कारण कर का का की अपनुष्य का कार किया है अब स्टेस्ट है से अपूर्ण की स रम्भ रेन्द्रन्य कृतकाम अञ्चल अञ्चलका विभागः असूनका अस्य हे अस्य में पूर्व प्रसार कहा करना प्रकार राजे प्रात्मिकार वेला प्रचाद के कि कहा है है है है है है कि अपने की कुछनेकी प्रकारी ही बाव लगा प्राप्त किये। यहाँ विभिन्न विदेश करा जनकर जिला और क्या धार्म है। अ<sub>से अस्ति</sub> के से हैं। निर्माणको प्रध्यान किया जात नार्वाच अवर्थनात्रमा । क्षेत्रमा पर्याप्तान वर्षे वर्षे वर्षे क्षेत्रमा वर्षे वर्षे भ्य नद्र अस्तरम् न राज्यः नार्यास्य प्रदायम् होत्यः ५ अनुस् ५४% करके यानाचे साले अपनियोक्त जान और पार्ट्य कर्य कुल 🚁 🏅 अन्य अपने देश क्रिक्सिय विश्वनिक्त विश्वनिक्त ना स्

उर्वेट केंद्रे क्रमंत्रम् शिक्त न ही।

विकारीय आकारत करने हैं। यह कालासका हैं <sup>1</sup> करने साला पुरा करते सभय अस्ताने भाग<sub>ा</sub>ं पंती याली क्षेत्र देखके क्षेत्रका कुलवार जानाओं का निराध त्यस्त्रवाद काढ़ वानेयन अगुध्यन्त्रे एक 😿 हुए। हैं। तो ज़ार ही दुक्त जैसे पर्युष्टकके हुन्या उद्धानों, निरूके बहुन की करियाँ नहीं हुई भी भक्तुमानी अन्य नामास्था नामानिक कुरतार्थे प्रक्रा हुए हा कर्न ने पा अन्य अनी वी तथा । से ब्राह्म अ **ब्रा**पनी करने करने करते.

भौदार अरुष्य की। सेंसे अञ्चल कुर्वा हो कर्या प्रश्ना कर अंध्यी स्थीसहित अपने परानी करा मेल हैं। जनने अकार काने उन राजवओं को बार्यों से एक केलानेताओं भी नतून के होती, बेबें, उस् अल्डाक्रांदिक कर दिश्वार के भी और के अर्थ: अर्थ: अर्थ: भी, क्षांत्रक केंद्र, कृद्ध गृहिंगाई, करा, आश्वीरक कारी. अहीर सबसे मुद्रारंकी कथा करने रूप किया, और अनुष आदि केंद्र सरकारी कथा करते में अनंक करने प्रवर्क करने है हुए एक हारिस्तारीको सील । अंकार्वे देकर वह प्रभूको विद्या किया को नहीं भी करता कारण र तथ कारकारकारी नामकार , कारणूर्व र इस सुधनाको कार्यकारको बाह्यर कहें, 🗝 🥔 पर्देश और उपने साथ पुद्ध करने साथ । प्रसार में र प्रा आधार अञ्चलि वासा-जिसके पद्योग

क्ष अर्थ और अध्यक्ष क्षम्यक रहान हरने बाद । इस रहने उसकी वाशीमें एक कालग्रीके क्षमत पूर्वते हैं, असम्बर्ध प्रश्ना प्रश्ना अस्तर हैं, दिस्सरी इनके । अस्तुक बाल असा । इसमें उसकी साली किसीमें अ कर्ण हो के बचने उस कराकी स्रोतकर बार कुछ राज्यकोरे अहर—'वरश्य अवस्ता । निकास दिया और इसके द्वार असवकारी हुई। होनेपर मान्यान-विभावन्त्र विभाव है। परेन्तु आर सहस्रात केंद्री । उसे उत्पादकि समान अपनी और भारितरेके रिपने की निर्देशन में केंदर अपूर और अपने देख दावने सर्विको देखनो कर दाना और हाम्। भारति होत्री नहीं । दानश्च कार कर सेनेने । देशकाद कशक कारते प्रहानका करनक कारते आपन्ते इस करनाका जन्मने निश्चन क्रमः से अलग का दिन्न अक्रान्यके नारे जानेका अभिन्यंत गया। ३% प्रमाण अर्थको दृष्टिके उपकार पूर्व , तक गाँउ दिखानक भाग अने विकास कुटेनास्तुरक एकारी करते हैं। मुक्ते। को लेकानल प्रकार स्थारत स्थारत प्रकार हुन कर और दूसके कार युद्ध नार कुल्पार रास्के केंद्र इसेशने कारत हो को। सन्त्यास्त्री उन्तरे कही कुलीसे कहा दिया करा हन्दीर ज्ञानको अञ्चल और वह काम अहर— नांद्र । असीन नार्यको मानक और ध्वानको भी काह कुलाने प्रका क्षेत्र कोर्नो प्रकाशनी कहा लाग हुआ। केल्प १४०० नकार भा कारण शक्त के का क्षत्र पुराक्षेत्र हो और अस्तर्वाको अभेदिका अधार कार्य कार्य कार्यक कार्य का 🕶 को का 🗸 🕮 🕬 न मानकार्य को विकास है है को महन्तर हमने सोक्सूब पृथ्योक्त निया दिया पुरस्तीक निर्दे ही। महारक्त आर्थित संस्था एक्कोंसे काल- भागको। असमा सन्द्र संदीर स्थानका को एक (का बार-का महा कारत अहरता अन्तरी और कर्तान है। महा कौरने सुरश अब यह करनेका बहुदा किया ज निसंदर्श करने गर्डी हुई संभक्त अस्य केन्द्र कार्य रहा उत्तरके इस अक्नावर्ग देखकर नार्य प्रीकिन मन्द्र विश्वल्यका मुख्यांन सुद्धां प्रकाश कांद्र किया और प्रकाशिक हो मुख्यकां वाल कां क्रम करे, बिहरी बुद्धों सुद्धे कारत करने इसे अली का क्रिका का एक क्रिक क्रिका कर कारत है. হলের একর হল আঁত মুলাভাল **লৈতিত্**নীত कह अञ्चल राज्यभूताम द्वार्थन पार्टी आओंची। विभाग कर द्विता । स्टब्न्स्ट ५०० करन स्वास्त्रीक

na stema auffrigs of Tipos autorious Editions a trest sentitivos de principal a filtra das defente a describe a describe

कार के मुनदर्भ को साथ-सामारक सम्बद्धान प्रमाण समा कर ।

मिन्दक मुक्कार तम अन का भी का अगर्म कर । मो करना पुरा और हा शतको असी । ইয়ার ওচাইনের এটি ৮৮। স্কিয়া স্কিচার সিংক্রানের প্রায় সালেক্তান্ত ক্রায়ার ক্রায়া এক্স मी भक्तर है जाती क्षेत्र धार प्रथम समाप राजा । तम अन्याद और क्षेत्र क्षाद क्षाद के पूर रमान्त्रित कर भी दुर ग्रीत कहा थे रत फिल्म है तमें अनुवास अपने सक्तरो और ने कर हुआ है है है है । एक हो जो कर के स्थार । का असक कर उसके के उस कर एक जूद विवाद के में अन्य प्रत्ये प्रथम हम अस्मान अस्मान अस्मान अस्मान के अन्य प्रत्ये अस्मान अस्मानी प्रथम । हुन मुक्ता असे केन्स्र में इस मार्थ के प्रमाण करते. जोने जानक मेर मुन्द ग्रह सब कार करें। मेर मानि कर देशन क्या भवत किया । जा गीतन न । जोता १६ क्रमण सकता— यका अन्य क्रा क्रिया শীনৰ মান্দিৰ কাম নাজ্যকান। ইন্তুল্বা স্থানিক কৰা কৰা কৰা বা কৰা বুলা ইন্ न रामिन्त्र में सामे नामान्य अधिनत मान्य । स्वरूपना मिन्द्र प्राप्त में से से साम नहीं ताम करते कर पर १६ एक वर्णकर्त कर्ण और अपनीकी सब कर करा हो क्यांक्रिकी इन्तानानों भी पत्रों की अगावन के लिए पर क्यों काल का नहीं मध्या किए अवेद हैं है बीरमान प्राप्त काला काला प्रत्यक्षक काला काला. पुरस्ता स्व ताला सीरण कर विभवने प्रद्र जान हर्ष स्टा

क्रमाभाग के लेक्टरनकार क्ष्मा क्षेत्र का अन्य क्रिकेटी अन्यक्षा क्ष्मा का विश्वव हुन्छ। मान्त्र मा पानव विकास पीननम् । तर प्रयात अपने अपने । या वा वा वास आर्थ नहें बुद्ध अर्थ कारण कियान तक राज्ये उस्ति । तेवाच्या अन्ति के अनीव व नारियन है है तह बावते कोरक्षाणी चंत्रणा क्षांसा एकामा राष्ट्रण अन्य अराज्य १ व अपन्याम अराही हर स्थान साम कारणम्य अनुस्थात् राज्य भाष्यम् अस्य अस्या<sup>त</sup> विकास करण कारणम् करण्यातील स्व तत नेक्य की पुरू चंपार के विकास की मान अपने अपने का कार्यक कार्यक समाव कर भारता भी विश्व को द्वारणिय करानी कृषा । नद अन्तर । नोग अदब्रास अनुसर्व । পৰাস্থাপৰ কাষুৰ্বী থকা এটাও ওড়াত বিভাগ থ পেছে কাম ও ইয়ে मुद्र पर्ने १०६५ क्यों ही। अस्यम् अस्य या वे अञ्चलकार्या के प्रमान विस्तर्भन महुन्थाको त्या शिक्षः से ए० प्राप्तर दिवस्यः त्या धारताले त्यालाच र राज्यों त्यानी कारायाः। ত ৰত্ব ত ১৮ জৈ একজন কৰি একটা। কছে। পুন টিয়াত কুলে এই চাইছেও विकास कर उन्हें ने १८०३ और अहा को बार अन्योधिय कुला क्रमार्थ हुँद व्यक्तिकारणांचे ते। और असारा अस्तार्थ करणे कर के वा वार्यवस्थान व्यक्ति पृक्ष प्रति वह मारे क्यूप्रवर्ण सम्बद्ध सकता क्रिकान की अनुस्क करन क्रीन्स है। नह सन्दर्भ কি বান্ধনি লগা ইপানবাৰী হব উচায়া কোন্ধনক। কি জিলা বান্ধি কৰা আলিছে আলিছেন নামেল স্থা

प्रीपट के गर्फ कि फिल्ल दियों अन्तरपद्धि शर्फि रंक दिन दक्षिण उपास्य दूरवाणी स्थानक । यह उन्हरंक बनाम्ब १ प्रमुक्त प्राप्त कर वर्षा

বিশ্বনা সাম ও মান কলা হ'ব। সাধারা সোকত সাধানিক একা ও পার্যা প্রকাশকর ও সা

স্থানৰ বৰ্ম নিৰ্দেশ্য চন্দ্ৰ স্থান কৰে। তাৰ এটাৰ বন্ধানীৰ স্থানী স্থানী চিন্দু ক ६ करक अवार महस्तार्थे १६ ७५ अन्य अन्तर । प्राप्ततः मुद्धारी विकेशसम्बद्धीताः । THE Nº PAGE WE FO WAY

The state of the s प्रमुख्य का कामन कर्ष करण करना करना है। होने अधारी है के अधारी की कास क्षेत्रण है, भी नककी। िक्षा परे ने रेन्द्र १७ राज्या है। का किया है उसे प्रतेश दिवसे नह है। सन् मुजार पर क्रोप्पर कर परता जैसे के उर राज्या पाल एक उन्हें प्राप्त, पाल उन्हें प्राप्त के के के के साथ प्रक्र त्या प्राप्तिक का प्रथम है, क्रम प्रथम हो। क्यूर क्रम राज्य के लिए के मिला प्रेरिक कर स संस्थिति के रेनुके के भाकित्य के पे. व. विस्ता विकास भारत सम्मानिक प्रकार प्राप्त और पर प्रकार में 🕳 और मुखानार आहे. 🚾 का कार है। आहे का प्रकार कार्य किया किया का के पर प्रश्नास के अन्य कामचे जा न अंद्राहर के हैं। उनहीं पर ৰ্মিন বাংলালী হল হক্ষা যা কুলনহ আৰু সংগ্ৰহণক কৰিছে গ্ৰহণ ল'ল नामान क्रिके क्षेत्र में केंद्रकर होता अन्यान का क्याने लेकन क्ष्मको कृताक जिल्हा निवस निवस बाक्त अराही में यह गार्व के अवस्था है। राज्य का अन्य विकार करता है से क्या आवासका है अने त्रका । अपि आसी १००१ का प्राप्तक का १०० का का का अप अर्थ प्राप्त और अर्थ अर्थ अर्थ आहे. म राज्यों है। एक विकास स्थाप रेंक का कारण भी राज्या कारण विकास स्थापना का स्थापना है। मीन बार प्राथम है है के हा हमा वा बाहर । तीन कुरून का दूर प्राथम को नहीं । काक कुर आंध्या कि के वांचर ते। उन्हों बारकार्या में का अर्थ पर बार परि इस राज्य को करण अञ्चलक है। इसे ५ का उसने हैं। ४४ क्या राज्या निवस जार क्रमें राज्य करन वर्षी एवं हा गोनार को भारत करण करणानुका है। से प्रमृ किंदिन को साम प्रदेश के कारण कि देश हैं के एक कि का एक अनुसारक का नहां से उपल ाच भौतीया। यदि त्रणं च नव राज्या में उद्देश हैं । प्रतान जन्मा ही 🖨 क्षा प्रणा का बाहर कर है 🦝 প্ৰতিকাশ কৰে কৰিছে কৰি । সংক্ৰান্তৰ সময় আৰু একটা সকলে পুনুই কিন্তু সঞ্জ नक्षुत्र कार निष्य कार्या करणात्र की जन पुरुष कार्य करणा पुरुष का अपना क्षेत्रक का अर्थ क्षेत्रक काल्य अन्य कृति का निकार काल्य काल्य काल्य काल्य का साम का भारता । इसका नाम भारता था भारता ज्यान है है। जीन्त्रता अकर्ण दक्षिण स्थान क्षेत्र प्रकार कर्म क्रि. ६ के क्या का दर्भ की कर कराई का बालकार हर हुए कर क শিক্ষাকে। এপৰ জন্মকৰি জনৰ ভাৰ কি সভাৰ Grace sion আৰু প্ৰায়ী ভাৰতী ব

किंच वा भी विकासी कि ने राष्ट्र प्रेसी । इसकी काली वर्ष करने व्यवस्था एक की । जिल्लामा र कुल करती है जन्मन रत रूप कुछ करू का प्रस्ति का प्रस्ति के प्रतिक कुछ भी नक्ष्य कुछ करून का প্ৰতি কি কুম্পিকাৰী ও বৰ্তন কয়। সহ । এক জনৰ কৰেও ও বিজ্ঞানী কৰেও কৰুক में कर के केवल कर के उसे का बाह्य के अध्यास कर के विकास के अन्यु अनीवन है न जिल्ला राज्य र कारण का राज्य का ना का राज्य राज्य का अंग पुरुषका सुराज्य है।

युद्ध करने तने, क्या बक्क पृथ्के काँच क्यां। कांक्रे क्यारे भी उनके भाग दुकड़े दुकड़े कर ठाले. তী কৰি জাজিৰ ই মা কৰি আন কৰা কৰুজাৰ। খাৰিৰ বৰ্ত্যুমাৰকী ভাৱী ৰীট ইয়ালকা है।' का केव दिया। इसें और बाहफोंके कर कानका करक समुख्य अपने सुका हो। बाह्य है

 विक वर्ग इस क्यार समस्त देवलम्बी चपुण्यतको चद्रा क्षीप हुआ और वह समौके. पिन्हों अनेर सन्तर्भ आदिके देखने देखने जेती अस र विकेश करकी करके मान कुट करने दरोषि प्रमासाथ मुख्य हुन्छ जन्म इस को अपूर्वक लागा इसके जनके बालीकी कार फास्त और हालोक्तवर रजी था पुरस्कार ऐसर क्ही मिला, **क्षेत्री ही जल्मन क्रोधमें परकर एक**-दुसरेशके नहर मी अनका नरम सक लके तदलकर जनुष्यालका आलक्षेत्रो इच्छाने लड रहे में परस्थरक आयोजने से अपाँत उसके त्या बुद्ध करने लगा दक्षां अपने चोहते दोवाँक अनुस कर को किए दानी स्थानार काराचे उसकी क्रांतांने करूरा कोट पहुँकानी इसमें संकर वैतरे बटलने लगे इसने प्रशाधा किसमें यह गिरकर प्राणींसे द्वाथ भी जैत<sup>ा</sup> अवने को दुए विस्तादा भ्यान किया, किर जैसकर र अवस्थित किया हो। राजासहित आही केवाचे **अवस्थानको खोडी क**ावड़ को प्राप्यक्षण कस भना के पढ़ राजी तम देशने कहा— को हुए तू वस्तीयर पड़ास्तर एक वैपने उत्तरक गता बजा <sup>(1)</sup> ४९-२मी मिलामा, जिनके **ताममें कोई लाम दिया और अपनी भू**तर उठायाद करा— 'समस्त करों था. अकारण क्य करके करने करने करने करने देवता, महक, किंद्र और तर देवों में इस कैन

क्रपनं दभेश भाईके साम लीड आवः साममें **मी क्**रकार करने अपनी ललकारों उसकी इसके पूर्व, सम्बन्धी तथा कश्च-कन्यक भी थे। हाती और आस्त इस कर्वाट अपने पिताके वैरवय कर रचना आश्य, हो दलके साथ तृद्ध काने अवस्य लेकन ने पुन कारने काशको सीट स्थाने ज्ञाल दस अपने त्यंताके नभयं कृषित हो रहे लें। सूर्वर्गगर्क राजा ऐसे औ पराक्रमी सूर । इनके इन्होंने वपप्पान्ते चलावे हुए समन्त्र **कर्माको आसिरक भी बहुत-के कुरवीर विद्वा**न, वहकता कार जाता और उनके जाङ्ग-प्राप्यकृष्ये वीच और धर्महा एका हो करे हैं से पानी बंदानके काला । किन ५ स- एक काम मारका करने साथ कामून परिद्व के में अपकी बंदरव बहानाने में पूर्वों, भारकों, सम्बन्धियों रथा मिलेको वस्तावके। अस्पमुर्वे हैं, इन सब राजकोका करित करण

our West Character

# भीमाकेषदेवपुराणका उपमंत्रार और पाहरूप

मुनिको सुनाया था। वही इसने जानसे कहा है। व्यक्ति सुनावे हैं। वह सक बात से हम कहा सुने

कारी कारते हैं ' कैंगिनियों ' अहताकार्य का कुमानव, पवित, अववृक्ष्यक स्था सम्पूर्ण मार्थलक्षेत्र चुनिक कर सब करू भुनावर **अवस्थिकोकां कामनाओंको निमद्ध करनेवालर** है । जो इसदा पान किया का र्राट्या असके बाद अध्यवस्थानको और स्थान करते हैं में सब वाचेते सुख हो एको किया सम्पन्न की महासूने इसने भी करते को है उत्तरने ब्राह्मपूर्ण को कई उन्ह किये से, उसके कुछ सुरा था. यह तक उत्तरका कह भुनाया कह उत्तरमें हरने विका पुत्र संवाद, सहस्रवीके हारा अन्तर्भविकः, पहल्य कदानीने प≮ले सार्कण्डेय उन्हें हुई सुष्टि, भनुओंनी तत्त्रति क्या राज्यअकिः

OF THE RESERVE

अब आप ऑप वया सुनना चाहते हैं? जो भतुना इन सम् प्रसङ्घीका जनम् कथा सक्तरमुदाको बाह्य करता है, वह सब पाओंसे मुख होबार उहार्ये होन हो आता है। भितायह बह्माबीने को अञ्चल पुराण करि 🌓 ठमर्ने इस चिख्यान मार्थक्तेस्त्रसम्बद्धाः सत्तवी पुराग भगलना साहिये। पहला सञ्चलुसम दुसरा परापुराण, शीरका निष्णुपुराण, चौथा शिवदेहरू, पाँचवाँ श्रीकद्वांगवसपुराण, इंडा सरवीय पुराण, सक्तमी मार्कण्डेनपुराम, आडवी अन्तिमुख्यः, तथी भाविकानुराण, दशार्थ ब्रह्मचैवतेनुराण, न्यारहर्यो टुर्विहफ्तक, बारहर्यो नायसम्बर्धः, देरहर्यो स्वन्दफाण, नीदरुवाँ कमनम्।। न, मंद्रहर्वों कु मंपूर्यक, सोलहर्वा मरस्यपुराषा, संबद्धवी मध्यानुराण श्रीर अञ्चलार्वा सहर एक प्राण पाना पथा है। जो प्रतिदिन असक पुराणीका नाम लेता तथा प्रक्रियन सीवी अवस् उनका वय करता है, उमें अधनेश अधना परन मिलवा है। पाकंप्टेबपुराण चार प्रश्लेखे कुरू है। इसके अनुष्ये भी करोड़ नव्योंके किये हुए क्य पट हैं) जाते हैं। ब्राह्मसत्या अर्थन्दे पाय संबंध कारण अञ्चल इसके अवापसे असी प्रकार रह होते हैं. वैसे हवाका जॉका लगनेसे एई बढ़ जाती है। इसके अवलमे पुकारतीर्थमें स्मान कार्पकः दान प्राप्त होता है 🗗

इस मुरागका अध्यम करे को तक सन्तरन अपूर्ण

तक्षणीते सम्बद्ध श्रेत्र प्राप्त भ्रूपती है। इस्त्वप्र श्रेषण करमेंसे पहुंच्य आयु, अधिन्य, ऐवार्य, चन, चन्य, पान तथा अक्षाय वंश भार करता है। बहुत्। इस पुरत्यको पुरु सन लेनिक नाम को आवारयकः अवंका है, यह सुनो । विधिपर्यंद्ध अनिकारी स्थापना काफे चिहान पर्वा होस करे: परावास्थाल धमकान गोविक्टका इदमकामुख्ये प्राप्त करके मन्ध्र, पुष्प, काला, काल तथा नैवेच आर्थित द्वारा **१वर करे। यानकारी पत्नीवृतित पत्ना घरे।** तामधान करें हुए देनेनाला अगसन नी, खेलेसे भर्ध हुई भृषि सुवर्ण और चौंगी आदि बरतुएँ क्लाहरिक राज करनी चाहिये। समाओंको हायित है कि उन्हें भाग आदि बच्चे कवाने भी दें। वान्यको संबद्ध करके उनके द्वार साहित कहनागे। यो व्यवस्थानी पूजा न कर्नेट एक स्ट्रीका भी क्षा है, वह असके प्रथमन भागे नहीं होता; विद्वार्थीये उसे भारतच्ये। यक है। भारत्यदेवपुरामको सभाविषा भाव उत्सव क्षत्रके और एक वार्वते मुख सोनंके दिल्ले दुव देनेवाली जो बाव घरे। वान ही प्रकल्पेक चाहायको करा, एक कण्डल, संया, चगही, ऑदने-बिकाने आदिपादित शब्दाः कृता, चप्तकरम्, सोनेको अँगुटो, प्रमुखान्य, प्रीयनक लिये कांसेकी बास्ते और ज़्तवाज हान करे। ऐसा बन्दमा आभाग पुरायस्का सत्री भदि यथावात् करनेत्री मनुष्य कृतकृत्य हो जला है। जो उत्तर जिकिक साथ असका श्रीका करता है, यह उज्जर

<sup>&</sup>quot;सार्ध वर्ज मेक्स या होने अवस्थि तथा। सराज्य-वर्दाय या सर्वपटेन वा स्थानम्ब आहेपपम्पं प्रोटे अविष्यं नवर्षे स्त्राम् । दश्मं सङ्ग्रीकर्ष प्रक्रिका सम्बद्ध पार्ति स्वयंत्रे प्रेरी काल्पन उद्योधन्त समुद्धाः काल्पन प्रीर्थ पहला कार्य । कारको च जाकहे केन इक्कारको च तकः एएन् । अहारमापुरण्यानां कारकोषानि याः परिच । जिसका तथ्यै चित्रं औडभमेडकतं सभेत्। चतुःश्रन्तकारेथे पुराधं वकामार्थनकत्। भूतेन पर्वति पारं बल्यसमेन्त्रिते हुन्तम् । इद्यतन्त्रविद्यार्ते अधानान्त्रम्थान गाँव कर्कांका वर्क्यांन सूर्व बनावर्त प्रथा । प्रकारनावर्ध पुरुष क्रान्याहरूम जावते ।

production with the second अक्टरेय और भी राजसूत-क्योंका फल पाता है। क्युक्टेंको यह पुराण सुनाता अथवा प्रदाता है से उसे न व्यासम्बे भग होता है न पावडोंसे। यह वह निश्चम ही नरकर्त्र पहुला है।" पतुभ्य सन पर्भीसे मुक्त होकर कृतार्थ ही छाता। है। इस पृथ्वीपर असको केंद्र-परम्पश सद्य काथम स्वर्धेतका विकारण वहीं हो सका, उसका निवारण एको है गया कर इन्द्रशोक एवं सनावन ब्रह्मशोकमें। व्यापसीगोने मित्रभावसे किया है; ऐसा दूसरा कीन च्याच है। बहाँचे पुत्रः समुद्र होस्तर सनुस्थ-चोरियों करेगा। आवरनेय चौर्घाय, गोरोग अथा उसम **उसे** नश्री **अला** पहता।

प्रत-भंग करनेवाले, मार्गा-फ्लिके त्याची, सुवर्णकोर, 'ही जाय।' मर्थादा भीग करकेवाले तथा आदिको अलक्टित मोह अध्य विशेष्यः भवके कारण कोई तक जिनान करने लगे।

जीमिन बोले—'प्रसियो! महाभारतमें पेरे निस वृत्तिमें यक हो। सांक्ष्मयोगमें आएकी विक इस पुरुषके अवस्पतं हो मनुस्य परम योग प्रापं अविक्राधानसे स्थित रहे। विक्रके आपवानित कर सेवा है। वस्तिक, वेदनि दक सुर, गुरुशेती, दोसके को जापके मनमें दुश्य शहरा है, यह दूर

मों भरकर महाभाग जैमिन उन क्षेत्र पश्चिकी। करनेकले पुरुषोंकरे प्राप करवमें का चार्ष हो भी प्रश्नेक्षा करके अपने आध्यकर चले परे। वे उन इस मुख्यमत्र उपदेश नहीं देश च्यहिये। स्रीद होत्य । पश्चिमीहारा किये ४० परम उदार बमदेशका सहा

CARLO STATE OF THE PARTY.

# श्रीमार्कण्डेयपुराण सम्पूर्ण

Street, Square, or other Designation of the last of th

मीनावनस्त्रुवस्त् । स्टिलकान क प्रत्यतं भूतकं संदर्भक्ते । पुरुविद्वेषक केंद्र समा भागवत्तेषु च। पितृमातृयीत्वानं सुवर्गसीविते देश नमेंच क्रांसिट्यके । एवंची तैय आवन्तं आहे। कान्त्रगरीहरि । लोगाहा बाहे क कांद्रक अवद्यारि विकेशतः। पटेड फरफेडापि स गर्कश्यकं कुरु ।

# कान्याम के पुराहे अनेकप्रिय गुराम्द्रित विशेषाङ्क

हिमानाहु (अस्तान वर्ष ७, यन १९१६ ई०)—मनूरायार्थिं स्वा उपाएंक मुक्ता, पालान वर्ष संस्थान साले विकास विकास साले विकास प्रश्न के प्रश्न हो। अधिक सुद्धिक उसी कारण अस्ताने देशक बारा कारत है। इंका जिल्लाक साले अस्तान प्रश्न कार्य कार्य है। इंका जिल्लाक साले अस्तान प्रश्न कार्य कार्य कार्य है। इस जिल्लाक साले अस्तान प्रश्न कार्य कार्

हिलाङ्क ( स्वीधन, संकिल्द) [ वर्ष ४, रस् १९३४ ई०]—यह शिवनस्य तथा क्रिय-महिमापर विशेष्ट विदेशनसंख्य शिक्षाचेन, कृतन, इत्य एवं उपलब्धक प्रतिकार और जानहर मार्ग-एकीन भएति है। यह एक मृत्यन्यन् अभ्यक्त-प्राप्ती है। इद्या व्यक्तिविद्वीयर अधिक परिवाद स्था भारतक सुग्रीयह रीय-क्रीबीवन प्राप्तिक वर्षन अपके वान्त्रस्य महासाम्भी (पटनीद) किया हैं।

श्यकि-अञ्च (सर्वित, स्वित्त,) (धर्ष ९, सन् १९३५ ई०)—इतर्गे प्रस्तान परमत्याके अन्तरप्रति -ध्यक्षपका ग्रामिक्त विशेषक, यहादेषीको रोतला-काश्रामें एवं सुद्राक्तित सामा आली और आधकीके प्रेरामाच्यी कीच २-च्यान उपा उपको समझाना पद्रतिपर उत्कृष्ट अपयोगी सामग्री मंगुर्तीय है। इसके अधिरिक भारतके सुद्रीयक भाषा -पीलों प्रथा अभीत देशी-मुन्दिरोंका संवित्र किन्नुके की इसकी स्वत्यापीय विश्वन सामुके नहस्त्रपूर्ण अङ्ग हैं।

भीषाञ्च ( श्रीकार, श्रीकास्) ( शर्ष १०, अप् १९३६ ई०) —हमाँ पीतको स्वाध्या तथा योगका व्यवस्थ-परिवय क्षं प्रकार और भीष-प्रकारिको कथा अञ्च-एकड्रॉफ विकासि प्रकार साला भक्त है। साथ ही अलेक बीग-जिद्ध वस्त्रमाओं और मीग-स्वाकतिक जीवन-चारत तथा सम्बद्ध-पद्धिकीक सेक्कर, तालाय कर्नत हैं। यह विकासक्ष पोणके काल समाधि और योग-विकिशिक वस्त्रमारी प्रवासीकी और आकृत कर 'वोग' के वर्षकान्य पहल्ली पोणक करात है।

संग-आहु (श्रविष्य) स्वित्यत् (श्रविष्य) (श्रवे ११) वर्ष् १९१८ ई०]—इसमें प्रकारवेतिके अर्थन कंग्रें - प्राचीन, अन्योतीन, सम्बद्धानि को कुछ निर्देशी भागविष्याची मनापुरूषों तथा त्याची-प्रचान महस्त्याचीके देशे आवर्ग जीवन-भारत हैं, जो पास्त्रविद्या गीविष्यिक्षोंके वित्ये भीता कालोके साल-साथ प्रणीत वार्व-विद्याली, स्वाप-विधायपूर्ण तथायों जोनन-श्रीतीको कालाग भागोंक कालोबीटीके पारमाणिक आदर्श, जीवन-मूलविद्योंके रिवादिक करते हैं।

र्माधनाङ्क (स्थित, स्थितद) [वर्ष १५, यन् १९४१ ई०]—न्य अस्य कालकेरिके विकासमें, सीतमार महारमाओं, एसराम् कालसे एवं निवार् महीयमिक आधारममोरों अनुसूध विकास और उसने सामनामान महारूप पार्थ दर्शनों मोनामान पर उपपूर्ण हैं। इसमें साधना नाय, साधनाके विविध स्थानन—ईसरीयलानी, पीनसाधना, हेन्सराधना आहि अलेबा कल्लाम्पारी कालमें और उनके अझ-डपाहरीक कारतिन निवेचन है। यह स्थिति तिये नायोज्य दिला-महीयन है।

पहाचलाङ्क [कान्याय वर्ष १६, सन् १९४१ कि]—मास्तीय संस्कृतीको अनुपन निधि स्वीयद्वन्यक संस्कृति बाह्यमण्डी सर्वेन्त्रस् भीभिति है। इसमें बर्वित भगवानुकी रिम्म-भीका, उत्सूष्ट न्तान्य, समाय-संगतन-प्रभारते, अध्यस्य, भना-न्तित अतिह संसारके लिये अनुकारणीय आदर्त है। अद्याद्य भगवित लिये की व्या साधान्य १ गवद्विपत एवं आश्रय रक्षम है। इसोवित्ये मीतापेस्सी कल्यानके सीतावर्षे विभीभाष्ट्रके रूपये सामसाह्ये का भूगे प्रकाशन किया नात था। इसमें भारतके स्वकृत क्षेत्र भारतकों-विद्यान् प्रथा विकासीके सीमकागवतीय क्षित्रित प्रथोपर शास्त्र सीवर्षित साथ श्रम्पन्य औमहामान्यका हिन्सी आनुवाद भी है।

च्चेंद्रिज बहान्यस्य (स्वीव्य, स्विन्द्र को सम्बद्धों ) [वर्ग १०, सन् १९५३ १०] - ५मं अधं, जन्म, गोधिक महान् उपदेशों एवं प्रानाव देविहारिक पटावशीक वलेकशक्षित इसमें इतन, वैश्वय, पांच, गोध, गोडि, सराचार, अध्याम राजनीति, पूरशीकि अति पांच-जोनको राजनीति विवयोक्य किन्द्र कर्नन और स्विन्द्र १ । ३समें अवेद्य महस्यपूर्ण निष्योक्ष स्वानेशको कारण इसे १०३मों में पराम नेद' और विद्वसम्बद्धों भारतीय जानावा 'निष्योक्ष' ५,६१ रुपा है। अस्ति-अञ्च (कानिक, कानिक्द्) [यवं ७२, सन् १९५८ ई०]—इसमें ईक्ष्मीभारता, भगमद्धारित्यव स्थरत तथा। श्रीतक प्रकारी और विभिन्न पक्षीमा शास्तीब दृष्टिने व्यायक विचार किया गया है। साथ ही इसमें अनेक भगवद्धकाँके विकास-अनुकारणीय जीवन जीवन आहे ही नर्गरपार्थ, प्रेरणाइट और सर्वना पद्धनीय है।

श्रीदेश्व औषदेवीभागवत ( सदिव, स्रिक्ट् ) [ वर्ष १४, अन् १९८० ई०]—इवर्ष प्राथित सम्बर्धीके स्वस्प-तत्व, महिमा आदिके त्यत्विक विविच्न स्वयासित और्यत्वीकी लीला-मध्यावीका सरय एवं कल्लामक्ती वर्णन है। ओबहेकीभागवतके विविच्, विविद्य कथा-प्रश्नेपिक रोचक और अनुष्ट उद्येखके साथ देवी-नावात्त्व, देवी-आद्यावादी विविद्य समान्य इश्में भहरव्यूण प्रकाश द्वाला गमा है। अतः स्वथनान्ये दृष्टिमें वह अल्पन्त रुपार्थ्य श्रीय अनुविद्यालयात्व है।

र्वीहरू बोमवासिम्बङ्क ( प्रस्तित, प्रक्रिक्ट ) [वर्ष ३५, सन् १६२१ ई०]—पोनवस्थिक इस् संदिध स्मान्यस्थे कार्युको असना और परमारम्भरक्ता प्रतिपादन है। पुरुषार्थं एवं तस्त्र-क्रान्के निरुप्तनके साथ-साथ इसमें साधवीक प्रदानत, त्याग-वैदारपुण सत्त्रके और अवत्री व्यवहार सर्वेदण पूज्य विवेदन है। बस्त्यापकामी साथवर्धके तिये इसका

अनुस्थित र जपाबेग है।

संदित शिक्युक्तम (स्वित्त, स्वित्वद्द) [प्रचं १६, सन् १९६२ हैं ]—सुप्रसिद्ध शिक्युक्तमाना वद संवित्त अनुमद्द—महत्त्वर पर्येश्वर शिक्षके खरूकणम्य स्वक्रय-विकेचन, तत्त्व-रहस्य, महिमा, लील्स-विद्वार, अवगर अविके रोचक, किंतु ज्ञानस्य वर्षपके पुन्त है। स्तको क्याई अवक्त सुरुजिपूर्ण, ज्ञासद और करपाणकारी है। इसमें भगकन् मिसकी पूजव विधिकादित महत्त्वपूर्ण स्तंत्रजीका भी क्यानेगी संकलन है।

यस्तोक और पुनर्जनाङ्क ( सांच्या, फाँकरदे ) [यदं ४३, सन् १९६९ १०]— मनुष्यमात्रपरे मानन-वरितके बतनकारी असूर्या-सम्पन्नके दोवाँसे बदा दूर पहले तथा परम विश्वष्ठ उच्चतत प्रतित्र होकर समेदा साधामं कारी कांच्यी सुच प्रेरणके साच इसमें मारतिक तथा पुनर्जनके (हस्यों और विद्वानीय विश्वत प्रकास दाना गया है। आरम्बरकाणकारी पुनर्के तथा साधकनात्रके लिये प्रश्रात अध्ययन-असुर्वात्तव अति उपयोगी है।

गर्य-संदिता (सिन्स, स्थित्य) [वर्ष ४४-४५, सप् १९४०-७६ ई०]— श्रीराधामुख्यकी दिव्य मधुर लीलाओंका इसमें बड़ा हो कवपताचे वर्षन है। क्वाको सहस-वर्षुर स्थार्ष सामाद, प्रक्रियर और भगनान् औकृष्णमें

अनुसूम बढानेकली हैं।

परिसद्ध्यस्य [सर्थ ४५, छन् १९७१ ई०] परिमान् स्वतन्त्री एक सुन्दर रचन है। इसमें पुरावीक पौनी सक्ष्मीक साथ भगवान्त्रे सीरवादतारको कथाऽबेला सुन्दर कर्गन है। इसके अर्थतिरक भगवान् श्रीनानको सीरवाके विक्रेश विकारित साथ मार्गिन्छेन, पुर चरित्र, पर्माता तथा अर्थक मन्त्रोका भी वर्गन है, जिनको साधनारी उत्तरोक्तिक अर्थर पातनीकिक क्रिकियोको भक्षण हो उत्तर किया जा सकता है।

श्रीवाशेल-वाङ्क (स्वीवात, स्वीवाद्ध) [वर्ष ४८, सन् १९४४ ई०]—भागान् गणेस व्यवस्थि, सर्वमून्य, अञ्चलम् असे साम्बल्यस्थ्यम् (काम्बल्यः) है। 'आली पून्ये निन्तमनः'—इस बक्तिके अनुसार की गणवित्तनी अवपूर्ण श्रुप्तिद्ध और स्वयंत्र प्रवस्थित हो हैं। महान्तिक गणेसकी इन्हें कर्षमान्य निशेषनार्थे और स्वीसिंह-प्रवासक जगाना-प्रवासिक निर्माण कर्षाते 'स्ट्रक्ताव्यं के दूध (पुनर्नुदितः) विशेषानुमें उपस्थित श्रीपरेशको लीका-कथाओंका भी प्रदा ही सेचक वर्षम और मुक्तो-अर्थना आदिना व्यवसीनी विश्वनी है।

श्रीहतुमाय-अक्टु ( स्वीवत, स्वित्त्व ) [ नर्ष ४९, सन् १९४६ ई॰]—इसर्थ श्रीहतुमान् जेक अर्थाणका जोवन-चरित्र और श्रीहरूपणिके अनावर्ष सदा अपर वर्ष एतवर उनके द्वारा निर्मे पथे क्रिया-कदार्थीका तरिक्क और प्राथमिक एवं सुरुषिपूर्ण विकास है। श्रीहबूमान्वीको अस्त्र कर्षयाचे विविध स्तीत्र, ध्वान एवं पूषण-विविधाँ आहे सामन्त्रकोणी चतुमूल्य सामग्रीका भी इस्तों सम्बोधी संकल्प है। अतः सामक्षीक तिथे यह स्पाप्त्य है।

सूर्योङ्क (स्वीक्षण, स्वीक्षण) [सर्थ ५5, सन् १९७९ ई०]— मनजाय सूर्य उन्नाह देवता है। इनमें सक्षण देवताओंका निवास है। अतः धनवान् सूर्य समीके क्षिये अपस्य और आवश्य है। प्रस्तुत्र अञ्चर्ने विभिन्न सेव-स्वार्थाओंक सूर्यत्त्वय सुन्दर लेखोंके सूर्य नेवी, पुरुषों, उपनिवादों उन्न समापन क्षणादिने सूर्य-सन्दर्ग, भगजात् सूर्यके अपस्य स्वार्थ स्वीवक्षण स्वार्थ स्वार्थ स्वीवक्षण स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार